

LIBRARY OU\_178353
AWYSHINN

# सागर, सरिता क्रीन व्यकाल

[ मौछिक सामाजिक उपन्यास ]

# जेखक रामचंद्र तिवारी



कॉपीराइट, रामचंद्र तिवारी, १६४६ प्रथम संस्करण मार्च १९४६ मूल्य चार रुपये

# प्रमुख समस्या

गेंद है जिसके अनेक गोलार्थ हैं। इन गोलार्थों में किया, प्रतिकिया और आदान-प्रदान निरन्तर चलता रहता है। इस आदान-प्रदान और किया प्रतिकिया में एक संतुलन है, तभी गेंद गेंद है। संतुलन नष्टाहोते हो एक उपद्रव उपस्थित हो जाता है, और जो गेंद है वह खण्ड-खण्ड हो जाती है।

समाज के विविध अंग गेंद के अंगों के समान हैं। समाज के सन्तुलन के लिए आवश्यक है कि एक अंग जितना दे उतना उसे दूसरे अंग से प्राप्त हो। जब समाज का कोई अंग अपने इस प्रदान में असफल हो जाता है तब उपाधि और उपद्रव उत्पन्न होते हैं। अनुचित वितरण द्वारा उत्पन्न खाद्याभाव ऐसे उपद्रवों में से एक है।

दुर्घटनायें और असफलतायें आती हैं और आती रहेंगी। जो उनमें हताइत होते हैं। वे सहानुभूति और सत्कामना के अधिकारी हैं। पर मानव का इतिहास दुर्घटनाओं से सौखने का इतिहास है। वर्तमान दुर्घटना ने एक धुँघले सत्य को उभार दिया है, और इस प्रकार देश को संकेत दिया है। विनाश के पीछे छिए और छि के पीछे विनाश का नियम चाहे सब अवस्थाओं में लागू न हो, पर पृथ्वी जिस दशा में हो कर निकल रही है उस पर पूर्णतया लागू है।

शानित के समय में सुना जाता था कि देश की एक चौथाई जन संख्या एक बार भोजन करती है। व्यक्ति थे जो इस पर विश्वास नहीं करते थे। वर्तमान भन्नाभाव ने इस सत्य को प्रत्यक्ष कर दिया है। देश तनिक-सा धक्का नहीं सँभाल सका। सामने जो भाया वह यह कि कृषि-प्रधान होने पर भी भारत अपनी जनता का पेट भरने योग्य पर्याप्त अन्न नहीं उत्पन्न कर सकता।

औद्योगिक क्षेत्र में तो देश की दशा दयनीय है ही। वस्न, औषि, प्रसृति नाना सामित्रियों के लिए हम परमुखापेक्षी हैं। हमारा देश कृषि और उद्योग दोनों में अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए दूसरों की सहायता चाहता है। वह संसार का पावना नहीं, भार है और इसी लिए दुखी होकर अपने लिए भी भार है।

विचार है कि उपरिलिखित तथ्य सत्य नहीं है। भारत भूमि-सब प्रकार स्वावलंबी है। पर दुर्भाग्य वश यह धारणा सत्य से दूर है और हमारी भावुक मनोवृत्ति की द्योतक है। भावुकता, जो कठोर वास्तविकता के सामने नेत्र बंद कर लेती है। वास्त-विकता को हम इसलिए नहीं कुरेदना चाहते कि सत्य प्रकट हो जाने से हमें दुख होता है, अपनी पंगुता और अयोग्यता के कारण स्वयं को कुछ करने में असमर्थ पाते हैं।

हमें वह नैतिक शक्ति प्राप्त करनी है जो वास्तविकता को देखकर सकुचाये नहीं। साहसपूर्वक उसे समझे और जिन सम-स्याओं को वह जन्म देती है उनका समाधान करने के उपाय नियोजित करें।

भोजन-अभाव की समस्या का कारण देश की जनसंख्या है। जिस अनुपात से वह बढ़ी उस अनुपात से देश की उपज में वृद्धि नहीं हुई है। जनसंख्या की इस वृद्धि के कारण हैं देश में शांति (युद्ध-अभाव) और चिकित्सा-शास्त्र की रोगों पर विजय।

इन कारणों ने औसत भायु कम होते हुए भी देश की जनसंख्या को मृत्युसंख्या से कहीं आगे रखा है, और वर्तमान समस्या की सृष्टि की है।

समस्या का विस्तार और उसकी गंभीरता महान् है। समस्या पुरातन नहीं है, इसलिए उसका हल भी पुरातन उपायों में नहीं मिलेगा। नवीन समस्या के लिए नवीन उपाय चाहिए।

वर्त्तमान युग राष्ट्रोयता का युग है। देश-भक्ति सबसे बड़ा धर्म है। परन्तु राष्ट्रोयता और देश-भक्ति अपनी परिभाषा में अनुदारता की मात्रा की स्त्रीकृति देती हैं और यह अनुदारता ही प्रायः उन्नति और प्रगति में विशाल बाधा सिद्ध होती है।

हम विज्ञान और यंत्रों को शंका और अवज्ञा की दृष्टि से देखते रहे। यह हमारे किल्पत शांतिमय स्वर्ग को नष्ट करनेवाले माने जाते रहे। पर वास्तविकता का कथन है कि वर्त्तमान समस्या का हल विज्ञान और यंत्रों से असहयोग करने से नहीं हो सकेगा। भाग्य के आश्रय राष्ट्र का जीवन अधिक समय नहीं चलेगा, और न विभिन्न समस्याओं का छिछला अध्ययन ही हमारा सहायक होगा। हम कहाँ तक वास्तविकता सहन कर निष्पक्ष भाव से उचित उपायों का प्रयोग करने का साहस और सामर्थ्य रखते हैं? यही भविष्य में हमारी सफलता की मात्रा निश्चित करेगा।

देश की औद्योगिक उन्नित इस दिशा में पिहला डग होगा। वे उद्योग जो कृषि से सीधे सम्पर्क रखते हों, हमारी भोजन-समस्या को हल करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। पर इससे भी अधिक विचारणीय बात एक और है।

कृषि के केंद्र गांव हैं नगर नहीं। कृषि की उन्नति गांव में हो कृषकों द्वारा संभव है। पर हमारे गांवों की जो दशा है वह विशेष आशा को जन्म नहीं देती।

गाँवों की दशा इतनी पितत है कि कोई स्वाभिमानी व्यक्ति वहाँ निवास करना उचित नहीं समम्मता। तिनक-सी शिक्षा प्राप्त करते ही व्यक्ति गाँव से निकल नगर में चला जाता है। जिस मनुष्य में तिनक भी योग्यता और योग्यता पर विश्वास है वह नगरोन्मुख है। फल यह होता है कि अकुशल, अशिक्षित और अपेक्षाकृत निम्नतल की जनता ही गाँवों में शेष रहती जाती है।

इस जन-समाज से अन्न की उपज में, वर्तमान अवस्था में, किसी प्रकार की वृद्धि की आशा नहीं कर सकते। इसलिए वे अवस्थायें उत्पन्न करनी होंगी, जिनसे या तो जो गांव में हैं उनमें अपने व्यवसाय के प्रति असाधारण रुचि जगे, अथवा योग्य व्यक्ति गांव में रुकें और अपनी प्रतिभा-प्रदर्शन का पर्याप्त अवसर पायें।

गाँव में जो हैं, वे उपवास करने, और कष्ट सहने पर भी कुछ करने में असमर्थ हैं, पंगु हैं। वे अशिक्षित हैं। उन्हें दबाये रखनेवालो शक्तियाँ अत्यंत शक्तिशाली हैं। वे अपनी आवश्यकताओं और विपत्तियों को वाणो नहीं दे सकते। जनमत वहाँ है पर गूँगा है, त्रहत है।

नगर में जो हैं। वे भोजन पेट भर करते हैं कह भी उन्हें उतने नहीं हैं। उनके पास समाचार-पत्र हैं, विचार-शक्ति है, तर्क का बल है और शक्तिशाली वाणी है।

देश की इस समस्या को लेकर नगर और गांव में यहीं सहयोग की आवश्यकता है। नगर गांव में अधिक रुचि लें। वहाँ के जनमत को वाणो और शक्ति दें।

इस विषय में जनमत जितना तीव और स्पष्ट होगा, जन-राक्ति से जितना समर्थित होगा, उतना ही समस्या समाधान के अधिक निकट होगो। देश का, मानवता के बीस प्रतिशत का भविष्य इस समस्या के साथ अकाट्य रूप से बँधा हुआ है।

केवल एक प्रश्न है जो किसी कोने से उठ सकता है। क्या सबको जीने का समान अधिकार है ? इस प्रश्न का उत्तर जीने की दुर्दमनीय इच्छा-शक्ति ही दे सकती है।

# रामचंद्र तिवारी

## प्रथम ऋध्याय

## सागर

- 8 -

अनिल ने ट्रंक खोला। ढक्कन के दराज़ में रखे एक युवती के चित्र को निकाला, ध्यान से देखा, एक मुस्कान उसके चेहरे पर आई, हृदय एक बार धड़का और उसने उसे अपने ओठों से लगा लिया। वह आनन्द सागर में निमग्न हो गया।

निस्सन्देह सुह।सिनी अब उसको है। चार दिन, और उसके पश्चात् वे दोनों पित-पत्नी होंगे। फिर संसार की कोई शक्ति उसकी प्यारी सुहासिनो को उससे प्रथक् नहीं कर सकेगी।

वह इस विषय में अत्यंत सौभाग्यशालो है। समुद्र से पन्द्रह मोल लगभग जो एक छोटा-सा नगर है वही उसका निवास-स्थान है, उसके माता-पिता, भाई-बहिन अब भी वहीं रहते हैं। सुहासिनी निकट के गाँव की कन्या है। अपनी मौसी के यहाँ जब अनिल कुछ वर्ष पहिले गाँव गया था तभी सुहासिनी से उसका परिचय हुआ था।

सुहासिनी उस समय यद्यि बालिका थी तो भी अनिल को उसने आकर्षित किया था। उसका रंग कितना स्वच्छ था! केश कितने लम्बे थे! और उसकी विशाल आर्खे, उन्होंने अनिल के हृदय में घर कर लिया। उसके लिए यह परिचय परिणय में परिवर्तित हो गया।

मौसी का घर तब से उसे विशेष प्यारा हो गया। दोनों की आत्माओं को यह विदित होते कुछ मास से अधिक नहीं लगे कि वे दोनों एक दूसरे के लिए हैं।

पर जब तक समाज ऐसा न स्वीकार कर छे तब तक इस वैयक्तिक अनुभव का कुछ अर्थ नहीं होता और वह सामाजिक चट्टान, जिससे कितने ही प्रकृति प्रेम

टकरा अपने को लहू-छहान कर लेते हैं, निराशा, हाला अथवा मृत्यु में शांति खोजने को विवश होते हैं, अनिल और सुहासिनी के लिए फूल-सी कोमल हो गई।

अभी अनिल को पत्र मिला है कि आगामी सप्ताह उसका विहाह सुहासिनी से होने जा रहा है। अनिल को संसार जो अधिक से अधिक दे सकता था, वह उसने दिया। और अनिल समाज के प्रति कृतज्ञ तो इतना नहीं हुआ, पर अपनी प्रसन्नता से फूल उठा।

हाई-स्कूल की चौथी कक्षा को एक घण्टे पहिले छुट्टी देकर जब वह अध्यापक घर पहुँचा तो सबसे पहिले उसने अपना ट्रंक खोला और मुहासिनी के चित्र को आँखों लगा, हृदय से चिपका लिया।

#### - 2 -

अनिल इसी अवस्था में कुछ अपने को भूला बैठा रहा। सुख का यह प्रवाह उसके लिए अपने वेग में एक धक्का लेकर आया था। अब जब उसने सुद्दासिनी को पाया था तो उस पाने में वह अपने को खो बैठा।

सम्मुख दोवारगीर पर रखी टाइम-पीस टिक-टिक करती मिनिट पर मिनिट माइती रही। वे भूत के काले गर्त में गिर अपना वैयक्तिक अस्तित्व विलीन करते रहे। अनिल अपने कमरे में पर उससे बहुत दूर बैठा रहा।

केले के वृक्षों के बीच जब उसने सर्व प्रथम सुद्दासिनी को देखा था वह क्षण उसे स्मरण आया। वह क्षण व्यापक होकर उसके समस्त जीवन को ढँक लेगा इसकी कल्पना उस समय कौन कर सकता था !

तब सुहासिनी साधारण कन्या थी। सुन्दरी वह थी। पर केवल सुन्दरी ही थी। इसके अतिरिक्त नबयुवा अनिल के लिए वह और कुछ न थी।

उसने तीन दिन इसी प्रकार उसे अपने मौसी-पित के उद्यान में देखा, और चौथे दिन पाया कि वह उसी स्थान पर एक पहर से बाहर बैठा उसके आगमन की प्रतीक्षा करता रहा है। उसके भीतर इन तीन दिनों में कुछ कल-पुर्जे नवीन दिशा में घूम गये।

वे लजाये, सकुचाये। एक दूसरे की ओर बढ़े, पीछे हटे; पुनः बढ़े, और मिले। उन्हें इस भेंट पर पता चला कि अनिल संसार में सबसे सुंदर और प्रिय लड़का है और सहासिनी संसार की सब कन्याओं से अधिक मिष्टभाषिणी, सौंदर्य-शालिनी और प्यारी है।

तब से मौसी का गृह अनिल को विशेष रूप से आकर्षित करने लगा। उसका खास्थ्य बात-बात में बिगड़ने लगा और उसे मौसी के उद्यान की वायु-सेवन से जो लाभ होता वैसा वह कहता कि उसे पहाड़ पर जाने से भी नहीं हो सकता। सुहासिनी भी इसी बीच में अपनी मा और भाभी से झूठ बोलना सीख गई। और उसका छोटा भाई उसे अनिल को मौसी के उद्यान में विचार-मन्न देखने लगा। भाभी ने कहा—ननद कवियत्री बनने जा रही है।

अनिल के अस्वास्थ्य के दिनों में ही सुहासिनों के कवित्व का उफ़ान होता है यह सबसे पहिले अनिल की मौसी सौदामिनों को ज्ञात हुआ। उस बुद्धिमती नारी ने योजनानुसार अनुसंघान कर अनिल को आश्वासन दिया कि जिस दिन वह कुछ कमाने लगेगा उसी दिन सुहासिनों को वे उसके घर भेजने की व्यवस्था कर देंगी। उसे अब पढ़ाई में ही चित्त लगाना चाहिए।

फल-स्वरूप पिता के अत्यंत आग्रह करने पर भी उसने डाक्टरी सटींफिकेट प्राप्त कर बी० ए० पढ़ने से इनकार कर दिया। इंटर पास करने के पश्चात् ही मातृ-नगर से सौ मोल दूर एक उपनगर में चालीस रुपये का शिक्षक नियत हो गया।

इसैंकी सूचना अपनी मौसो को उसने पाँच रुपये मिठाई के लिए भेजकर दी। मौसो ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। भली-भांति स्मरण करा देने के लिए उसने दूसरे मास दस रुपयों का मनीआर्डर किया और लिख दिया कि पहिले मास वह अपना यह कर्त्तव्य-पालन भूल गया था।

निःसंदेह अब मौसी को अपना वचन स्मरण आ गया। उसके छः मास पश्चात् एक पक्ष के स्मरण कराते रहने और दूसरे पक्ष के जोड़-तोड़ भिड़ाने के फलस्वरूप यह पत्र भाज उसे प्राप्त हुआ।

#### - 3 -

उसने उस फ़ोटो को हृदय से हटाकर देखा, चूमा और फिर मुग्ध हिष्ट से उसकी ओर देखता रहा।

स्वर्ग यदि कहीं है, तो यहीं है, यहीं है, यहीं है।

सुहासिनी की लिखी हुई कुछ पंक्तियाँ उसके पास हैं। उसने अपनी कमीज़ॉ, धोतियाँ को इटाया और उनके नीचे रखा एक लिफ़ाफ़ा उठा लिया।

चित्र को अधरों से पकड़ा । बार्ये हाथ में लिफाफा पकड़ा और दाहिने से कपड़े पुनः ट्रंक में रखने प्रारंभ किये ।

पर दो धोतियाँ रखने के पश्चात् वह ट्रङ्क को वैसा ही खुला छोड़कर उठ गया। खाट पर जा लेटा, चित्र को हृदय पर रखकर ज़ोर से दबा लिया। जब 'चिट्ट' का शब्द हुआ तो उसे अपनी असावधानी ज्ञात हुई। आवेश में उसने सुहासिनी के चित्र को तोड़ डाला है। उसका हाथ एक दम ढीला पड़ गया।

हृदय धक से हो गया। उसने चित्र को उठाकर देखा। वह वैसा हो स्वस्थ और परिपूर्ण था। टूटा न था। सुहासिनी खड़ी, केले के वृक्ष को बाहुपाश में लपेट अस्फूट हृदय-हारिणी मुस्कान मुस्का रही थी।

उसने चित्र को अधरों से स्पर्श कर पुनः छाती पर रख लिया। सावधानी से दबाया और छोड़ दिया।

सुहासिनी की लिखी कुछ पंक्तियों को लिफाफ़े में से निकाला और उन्हें पढ़ने लगा। वे दो-तीन साधारण कागज़ के पेंसिल से लिखे छोटे-छोटे टुकड़े थे। प्रणय षड्यंत्र के यंत्रणा-पत्र{थे।

उसने उन्हें पढ़ना प्रारंभ किया और दो मिनट से भी कम समय में उन्हें समाप्त कर दिया। पर सुद्दासिनी ने क्या लिखा है इसे वह जैसे पकड़ न पाता था। उसने उन्हें बारम्बार पढ़ना प्रारंभ किया।

वृत्त का कहीं अंत नहीं । अनिल और इति को शिलाकर अनन्त धारा में पड़ गया, कोई घण्टा भर पश्चात् जब इन्दुभूषण भट्टाचार्य, उसके साथ रहनेवाले एक सहशिक्षक, ने कमरे में प्रवेश किया तो उसे बारम्बार उन स्लीपों (काराज़-खण्डों)

को पढ़ता पाया। भट्टाचार्य महाशय के आने से अनिल के कृख में कोई अंतर नहीं पड़ा। उनके आगमन को सूचना उसे नहीं हुई।

-8-

भट्टाचार्य महाशय उसके सिरहाने स्तब्ध खड़े हो गये।

वे संसार से आहत होकर इस साधारण नगर में शिक्षक जीवन बिता रहे थे। उनके जीवन का प्रारंभ अत्यंत सुंदर हुआ था जिस कार्य में उन्होंने हाथ डाल्य उसी में सफलता प्राप्त को। एफ० ए० तक सदा प्रथम श्रेणो प्राप्त को। विमाता-पति पिता के लिए, दूर बोर्डिंग हाउस में रहने पर भी, वे सदा गर्व का विषय बने रहे। उनके मित्र सर्वदा उनके सौभाग्य से ईध्या करते रहे।

पर इसके पश्चात् उनके जोवन में कुछ गड़बड़ होनो प्रारंभ हुई। एक सुमुखी छात्री से वे प्रेम करने लगे थे; पर उसने उन्हें प्रेम-पत्र लेखन में अभ्यस्त होने पर भी अपने विवाह में निमन्नित नहीं किया।

बी॰ ए॰ में प्रथम श्रेणी दो नम्बरों से उनके हाथों से निकल गई। बहनोई ने पिता से कहा — अब इंदु का विवाह कर देना चाहिए।

इंदु ने कहा कुछ नहीं, पर मन में प्रतिज्ञा की। वह सचा प्रेमी है। सुमुखी ने दूसरे से विवाह कर लिया है तो क्या ? उन्होंने तो उसे प्यार करना बन्द नहीं किया। वह जीवन के उस छोर तक केवल उसी को प्यार करेगा। विवाह अब वह नहीं करेंगे।

पिता ने कहा नवयुवक की आर्थिक अवस्था में जब तक स्थैर्य न आ जाये तब तक उसके विवाह का मैं पक्षपाती नहीं। इंदु पहिले जीवन में कहीं जमें तो सही।

इंदु ने आशा को कि अस्सी-नब्बे से कम उसको प्रतिभा का मूल्य क्या होगा ? पर उन्हें पचास रुपये पर शिक्षक-वृत्ति स्वीकार करनी पड़ी।

उनका ध्यान इससे योग्य की ओर आकर्षित हुआ। और इसीसे उन्होंने घर पर पहनने के समस्त वस्त्रों को गेरुवा रँग डाला। दिसयों पुस्तकें इस विषय पर खरीद ली। अपने समस्त चित्त को उस ओर लगा दिया।

वह समझे कि अनिल को भी उन्होंने प्रभावित किया है। वह किसी मंत्र को बारम्बार रटकर स्मरण कर लेने की चेष्टा कर रहा है। उनका अनुसरण!

वह अब भी साधारण जन से उच्च है। एक गर्व उनमें उदय हो गया। वह अपने से मुग्ध खड़ा अनिल की ओर देखते रहे।

उन्होंने अपनी दृष्टि उसके हाथों से पैरों की ओर धीरे-धीरे सरकाई । उनके संसर्ग से भौगवादी अनिल में जो यह परिवर्त्तन हो रहा है उससे उसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ा है यह वह आंकना चाहते थे।

भट्टाचार्य की दृष्टि अनिल के वक्ष तक पहुँची और उनपर रखी एक चौकोर बस्तु पर अटक गई। चौखटे में जड़ा चित्र जो दर्पण भी हो सकता है।

इंदु ने कल्पना की योगिराज श्रीकृष्ण, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, अथवा स्वामी विवेकानंद । मन ने पूछा—बोलो कौन ?

इंदु ने अपने जुआ खेला। श्रीकृष्ण, नहीं विवेकानंद। तीन चार बार तीनों पर बारी-बारी से बल देने के पश्चात् निश्चय किया श्रीकृष्ण।

लपक कर उन्होंने अनिल के ऊपर से चित्र उठा लिया। उलट कर देखा। वह चौखटा उसके हाथ में आकर जैसे ,प्रज्जविलत हो उठा। ताप भट्टाचार्य के लिए असहा हो गया। वह छूट कर नीचे गहे पर गिर पड़ा।

भट्टाचार्य महाशय का योग-साधन नारी-दर्शन खण्डित होते-होते बचा। मन में उठा—कैसा नीच है यह अनिल! किस निर्लज्जता से इस गन्दे चित्र को इदय से चिपटायेथा।

अनिल ने फ़ोटो गिरने का शब्द सुनने के पश्चात् भट्टाचार्य के हाथ को अपनी छाती की ओर बढते देखा। वह इड़बड़ा कर उठ बैठा। सुहासिनी के पन्न-खण्ड शीघ्रता से कमीज की जेब में डाले और चित्र को उठाकर पीठ पीके छुपा लिया।

जब उसने भट्टाचार्य के नयनों में देखा तो पाया वे नयन जैसे उसे घोर अपराधी समक्त रहे हैं। उनके लिए जैसे उसने इत्या जैसा कोई जघन्य पाप किया हो। अनिल बोला नहीं। चुपचाप अपने ट्रंक की ओर गया और चित्र नीचे रखकर

ऊपर कपड़े चिनने लगा। वह समम नहीं पाया कि भट्टाचार्य की इस प्रकार भर्त्सना-मय मुद्रा का कारण क्या है १ क्या स्कूल में कोई ऐसी घटना हो गई है १

वह एकदम घबरा-सा गया। जब उसका जीवन स्वर्ग के द्वार पर खड़ा है तभी यह नौकरी संबंधी दुर्घटना यदि हुई तो ! उसका सिर चकरा गया।

पूछा —'भट्टाचार्य दादा, क्या बात है ?'

भट्टाचार्य बोले नहीं।

भनिल ने ध्यान पूर्वक उनकी ओर देखा।

'दादा !'

'तुमसे नोच पुरुष को अपने साथ रखने के कारण मैं आज पछता रहा हूँ अनिल!' भट्टाचार्य ने तपते हुए कहा।

'दादा ?'

'हाँ, मैं नहीं जानता था कि तुम जैसे ऊपर से सौम्य और शिष्ट दीखनेबाले मनुष्य के भीतर इतना कळ्ष भरा है। मैंने तुम्हें सीधा-सादा नवयुवा समक्ता था और और तुम ··· 'ग्लानि से उसकी वाणी रुद्ध हो गई।

अनिल विस्फारित नेत्रों से उनकी ओर देखता रह गया। बायें हाथ से ट्रंक का उक्कन पकड़े वहीं जड़ हो गया। हिलने की उसकी न उस समय इच्छा थी और न शक्ति ही शेष रही।

'देश का दुर्भाग्य है' कि उसके बालकों की शिक्षा तुम जैसे नर पिशाचों के हाथ में है।'

नर-पिशाच शब्द अनिल के भीतर काँटा-सा प्रवेश कर गया । ढक्कन उसके हाथ से यकायक छूट गया और वह विद्युत्-गति से ठठकर खड़ा हो गया ।

'दादा 2' उसने तनिक ज़ीर से कहा।

'किसके बारे में मेरा क्या मत है यह मैं छिपाता नहीं हूँ। इस प्रकार के झूठे शिष्टाचार ने हमें पाखंडी और कायर बना दिया है।'

भनिल प्रश्न-वाचक दृष्टि से उनकी और देखता रहा। 'दादा !'

'मेरे साथ रहकर तुम मुहल्ले भर की लड़कियों से प्रेम-षड़यंत्र नहीं रच सकते। यदि ऐसी लीला करनी है तो आप अलग अपना प्रबंध कर लीजिए।'

'दादा ?'

'क्या है, मैं कठोर चरित्र का व्यक्ति हूँ। एक बार जो निश्चय कर लिया उससे कोई मुझे हिला नहीं सकता। आप अपना अलग प्रबन्ध कर लीजिए।'

'दादा, यह आप को कैंसे पता है कि मैं मुहल्ले की लड़कियों से प्रेम करता फिरता हूँ ?'

'अनिल, मुक्तसे उड़ो मत। जिस चित्र को तुम अपने हृदय से लगाये हुए थे, षह यदि चारु बाबू की मृणालिनी का नहीं है तो किसका है ?'

'दादा ?'

'और वे पत्र' '?'

'चारु बाबू की मृण।लिनी ?'

अनिल को लगा कि भट्टाचार्य दादा वैसे तो विरक्त हैं पर मुहल्ले की लड़िक्यों के फ़ोटो भीर इस्तिलिप पिहचानने में निपुण हैं। उसकी इच्छा हुई कि हँसे, ख्ब ज़ोर से हँसे।

उसने अपने पर संयम किया । पर मुस्कान मुख पर आ ही गई ।

भट्टाचार्य महाशय मुस्कान देखकर कुद्ध हो गये। बोले—'हँसने का काम नहीं है। मैं अब तुम्हारा मुख भी नहीं देखना चाहता।'

क्रोध के मारे उनके नथुने फूल गये। शिराएँ उभर आईं।

अनिल उनका यह रौद्र रूप सहन न कर सका। खिलखिलाकर हँस पड़ा।

'हँसते हो, अनिल यह हँसने का विषय नहीं है।' उन्होंने अनिल को उसकी मूढ़ता सममाने की चेष्टा की 'तुम— शिक्षक हो, तुम्हें अपना आचरण शुद्ध रखना चाहिए।'

मनमें सोचा, अनिल को संसार का अनुभव नहीं, नवयुवा है। यदि उनसे पृथक् रहेगा, तो कदाचित् शीघ्र ही किसी आसुरी के प्रेम-पंक में फँस जायगा। उसपर अभी देख-रेख रखना अच्छा है। शांत होकर बोले —

'अनिल मेरे कहने का बुरा न मानना। मेरा संसार का अनुभव कुछ अधिक ही है। नारी के विषय में तुम कुछ नहीं जानते। ख़ैर इस बात को जाने दो। तुम अभी मेरे साथ रह सकते हो।'

'धन्यवाद ।'

'परन्तु तुम्हें वे पत्र और वह चित्र मुझे दे देने होंगे। मैं उन्हें नदी में प्रवाहित कर दूँगा ?'

'दादा ।'

'बस यही एक बात तुम्हें मेरी माननी होगी।'

अनिल ने ध्यान-पूर्वक भट्टाचार्य को ओर देखा, बोला—'दादा, कोई भो सभ्य पुरुष अपनी पत्नी का चित्र और उसके पत्र परपुरुष को न देगा।'

'क्या वह···' और सब जैसे उन्हें ज्ञात हो गया। 'तुम इतने झूठे और पाखंडी हो इसपर मैं···।'

'दादा ]'

'अनिल में तुम्हें समभ नहीं पा रहा हूँ। तुम ठीक-ठोक क्यों नहीं...।'

'दादा, अभी तक वह मेरी पतनी नहीं है, पर आगामी सप्ताह में हो जायगी। बोलिये क्या खाइयेगा ? रसगुल्ले या सन्देश!'

'अनिल ।'

'दादा ।'

'तुम कह क्या रहे हो १

'यही रसगुल्ले खाइयेगा या सन्देश ?'

'अनिल ! तो वह तुम्हारी दुलहिन की फोटो है ?'

'जी'

'यदि बधाई देने से पहिले उसे देखना चाहूँ तो ।।'।'

'अवश्य !'

सुद्दासिनी का चित्र भट्टाचार्य महोदय के हाथ में पहुँच गया। उन्होंने उसे ध्यान से देखा।

मुखपर एक भावना आकर निकल गई। उन्होंने बल लगाया—'अनिल बधाई है, वास्तव में बधाई है। अब बताओं मिठाई कब ?'

'अभी चलो । हाँ, तुमसे मुझे चाहिये पर वह मिठाई के पश्चात् । ।'

'नहीं, अभी बताओं। मैं तुम्हें किसी वस्तु को मना नहीं कर सकता। तुम भाग्यशाली हो, अच्छे मनुष्य हो।'

'मुक्ते कुछ रुपये…।'

'चिंता न करो भाई, जो कुछ मैंने बचाया है, तुम सब ले सकते हो।'

'नहीं ···।'

'सब ठीक है। चलो।'

'धन्यवाद !'

'चलो भी । पहिले मिठाई' '।'

#### -4-

भट्टाचार्य को लगा कि यह तुच्छातितुच्छ अनिल चुपके से उनसे आगे निकल गया। इसने न कोई इनाम जौता, न कोई पारितोषिक पाया। प्रथम श्रेणी का कभी जिससे स्पर्श भी न हुआ और वह उनसे आगे है, जौवन की दौड़ में उनसे आगे है।

वह विवाहित होने जा रहा है। उसकी पत्नी सुन्दरी है और वह भाग्यशाली है।

भट्टाचार्य वैसे अत्यंत अच्छे मनुष्य थे। पर अनिल को प्रेम में सफल होते देखकर प्रतियोगिता जन्य एक निम्नता द्योतक भावना अपने प्रति उनमें आ गई। वे स्वयं से असंतुष्ट हो गये। अनिल के प्रति अपनी उच्चता बनाये रखने की इच्छा उनमें बलवती हो गई। वैरागी होने पर भी उन्हें लगा कि विवाहित अनिल उनसे अधिक पूर्ण मानव हो जायगा। वे जीवन के तल पर उससे नीचे रह जायेंगे।

वे अपनी वास्तविक अवस्था अनिल को उठते-बैठते बधाई देकर छुपाना चाहते थे। वे अपने लिजित थे। पर विवश थे।

अनिल न कहा—'दादा चलो, बाजार हो आर्थे।' 'चलो।' उत्सुकता से भट्टाचार्य ने कहा।

'पर १'

'पर क्या ?'

'पर खरोदना क्या' ' '१'

'दुलिइन के लिए भेंट।'

'तब तो महत्त्वपूर्ण है भई, हाँ तुम "।'

'हाँ, रुपयों की आवश्यकता तो है ही।'

भट्टाचार्य ने सोचा कि इस समय रुपये देने में अस्वीकार कर वह अनिल को किठन अवस्था में डाल सकता है। पर इसका फल क्या होगा ?

अनिल उससे असन्तुष्ट हो जायेगा। संसार का काम तो रुकता नहीं। अनिल का विवाह हो ही जायगा। सुहासिनी, वह फ़ोटोवाली सुन्दरी सुहासिनी उसकी पत्नी बनेगी। और सुहासिनी वास्तव में सुन्दरी है।

मन के अत्यंत छुपे कोने में उठा। ऐसे कोने में कि भट्टाचार्य को विश्वास न हुआ कि वह कोना उन्हों के मन का है। सुहासिनी सुन्दरी है। अनिल के साथ सम्म्बंध बनाये रखने पर वह देखने को मिल सकेगी। अनिल को रुपये दो वे हो संबंध बन जायेंगे।

भट्टाचार्य अपने से कुद्ध हुए। में विरक्त! में इतना नीच हूँ ? नहीं में अनिल को रुपये देता हूँ। सुद्दासिनी के लिए नहीं। सुद्दासिनी क्या है, माया है, छाया-प्रदणी है; देता हूँ, इसलिए कि अनिल मेरा मित्र है। उसे आवश्यकता है। मित्र को आवश्यकता है, में देता हूँ, यह मेरा धर्म है।

प्रकट बोले, 'क्यों भई कितने ...?'

'मेरी समफ में पचास-साठ रुपये …।'

'पचास-साठ से क्या…।' गहिरे भाग ने कहा—रकम जितनी बड़ी होगो, उतने लम्बे समय तक अनिल ऋणी रहेगा और सुद्दासिनी…।

नहीं, नहीं सुहासिनी से उसका...'

'भई, तुम्हारा विवाह हो रहा है। दुलहिन नवेली नहीं, तुम्हारी प्रेमिका है। उसी के अनुसार तुम्हारी भेंट होनी चाहिए। सौ रुपये कम...।'

'देखें कितने में कोई उचित वस्तु…। मैं कम से कम खर्च करना चाहता हूँ।' 'यह तो उचित ही है। इस प्रकार धन छुटाने से कोई लाभ नहीं पर ऐसा अवसर क्या बार-बार आता है १ जीवन में एक बार…।'

दोनों मित्र बाज़ार चले।

भट्टाचार्य और अनिल साथ साथ चले जा रहे थे। अचानक भट्टाचार्य का ध्यान अनिल की ओर गया।

उसने देखा—अनिल उससे कुछ ऊँचा है, पतला है, अधिक नारी जैसा है। क्या वह वास्तव में उससे सुन्दर है ? सुहासिनी उसपर मोहित क्यों हो गई ? वह उसे पत्र...।

आगे वह न सोच सके। दोनों तेज़ी से चले जा रहे थे। भट्टाचार्य तिनक पीछे थे। लपककर आगे बढ़े और गर्दन आगे बढ़ाकर अनिल का आनन्द से उच्छ्यसित मुख देखा।

लगा कि अनिल सुन्दर है, पर उन्होंने मानने से इनकार कर दिया।

नहीं, अनिल कोई विशेष सुन्दर नहीं। साधारण है, अत्यन्त साधारण है। पता नहीं सुहासिनी ने उसमें ···।

अपने सौंदर्य की अनिल के साथ तुलना करने के लिए उनमें श्रुधा जाग्रत हो गई। वह इसका अवसर खोजने लगे।

पहिली पनवाड़ी की दुकान पर अनिल को पान खाने का निमंत्रण दिया।

दोनों जने जाकर विशालकाय दर्पण के सम्मुख खड़े हो गये। अनिल अपने में मग्न और भट्टाचार्य तुलना में मग्न। उन्होंने अत्यंत सूक्ष्मता से दोनों मुखों की तुलना की। प्रत्येक अवयव को पृथक् पृथक् और एक साथ मिला-मिलाकर परखा।

इसी कुल में थे कि पनवाड़ी ने पान दिया, वे चौंके। बिना दर्पण पर से दृष्टि इटाये बीड़े प्रहण किये।

उन्होंने पाया कि वे स्वयं अनिल से असुन्दर नहीं हैं। ब्रह्मचर्य का जो तेज

उनके मुख पर है, वह अनिल के मुख पर नहीं । अनिल तरल, सरल और नम्न है, वे दढ़, तेजस्वी और बीर्यवान् हैं ।

और चित्र में सुहासिनी सुन्दरी है।

वे आगे चले। अनिल ने अपने लिए हारा कि स्वीदी। सूट का कपड़ा खरीदा। फिर वे गहनों की दूकान पर गये।

भट्टाचार्य ने कहा, 'अँगूठो !'

'घड़ी क्यों नहीं ? सुन्दर और उपादेय।'

'मेरा विश्वास उपादेयता में विशेष नहीं है।'

'जैसी आपकी इच्छा ।'

क्योंकि भट्टाचार्य रुपये देंगे इसिलये इतना कहना तो उनका मानना ही चाहिए। पचास रुपये की अँगूठो अनिल ने खरीदी।

भट्टाचार्य ने प्छा—'बस एक ही गहना ? अरे भई विवाह बार-बार थोड़े ही होता है ? यह देखो । अरे भई तिनक वह एयरिंग दिखाइये । हाँ, यही यहो, भई अनिल, देखो तो कसी सुन्दर जोड़ी है । दुलहिन के कानों में अत्यंत सुंदर लगेगी । हाँ भई मृत्य ? पैतालीस रुपया ? ठीक ? अच्छा यह लो, इसे भो बाँध दो ।'

और इससे पहिले कि अनिल इस विषय में अपनी सम्मति-असम्मति दे, भट्टा-चार्य महाशय ने एयरिंग खरीदकर उसके हाथ में दे दिये।

अनिल अब उनका पंचानबे रुपये का ऋणो हो गया। इसे वह एक वर्ष से पिंहले नहीं चुका सकेगा। अनिल उनका ऋणो है। वे अनिल के समान चाहे विवादित न हों, पर एक पैसा अधिक पास न होनेपर भी उससे ऊँचे हैं। जब तक यह ऋण है, अनिल उनसे नीचा ही रहेगा।

भट्टाचार्य महाशय स्कूल गये और अनिल तैयारी संपूर्ण करने के लिए वर पर रह गया।

'अनिल मास्टर हैं ?' चिट्ठीरसे ने पूछा। 'आज नहीं आये।' भट्टाचार्य ने सूचना दी। 'उनका यह पत्र है, दे दीजिएगा।'

भट्टाचार्य ने पत्र देखा। पते पर दृष्टि डाली। किसी कम शिक्षित लड़की के हाथ का लिखा हुआ है, ऐसा उन्होंने अनुमान किया। निर्चय कर लिया कि पत्र अनिल की प्रेमिका का है।

किसी ने कहा — अनिल को यह क्यों मिले ! फाड़कर फैंक दो । वह स्वयं क्यों नहीं आया । क्या तुम उसके नौकर हो ?

भट्टाचार्य ने ध्यान नहीं दिया और पत्र को अपनी जेब में रख लिया। कक्षा को सवाल बोलने लगे।

प्रश्न लिखा देने के पश्चात् फिर वह पत्र उनके सम्मुख उदय हो गया। उन्होंने उसे जेब में डाल कर भूल जाना चाहा था। पर हाथ जेब की ओर गया, पत्र का पता पुनः नेत्रों के सम्मुख आ गया।

प्रेमिका का पत्र है, क्या लिखा है ? प्रेम की बातें होंगो। क्यों न खोलकर पढ़ लें। चिपका देंगे। अनिल देख थोड़े ही पावेगा।

वे वास्तव में खोल न डालें, इसलिए उन्होंने लिफ़ाफ़ा मेज़ पर गिरा दिया।

इसमें हानि हो क्या है ? समय बुरा चल रहा है। संभव है कि कोई अशुभ समाचार हो। यदि है तो इन सुख के तीव्र क्षणों में उन्हें यह पत्र अनिल को न देना चाहिए, खोलकर पहिले देख लेना चाहिए कि क्या लिखा है।

पत्र हाथ में पुनः उठा लिया । भट्टाचार्य अपने से भयभीत हो गये । कहीं वे वास्तव में खोल न डालें ।

उन्होंने पुकारा, 'विनोद !'

सामने की पंक्ति में एक लड़का उठ खड़ा हुआ।

'लो, यह पत्र अनिल मास्टर को दे आओ। घर पर ही होंगे। यदि न हों तो दराज में से अंदर डाल देना।'

पत्र को अपने से पृथक् कर भट्टाचार्य मास्टर ने कक्षा की ओर ध्यान दिया।

- 0 -

अनिल अपने ट्रंक और स्ट्केस में वस्त्र बारंबार रखकर अस्त-व्यस्त कर रहा या। सुद्दासिनी ट्रंक की दराज में से उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी।

जितना प्रसन्न वह इस समय था उतनी प्रसन्नता उसने केवल सुहासिनी के संसर्ग में प्राप्त की थी। वे क्षण उसके सम्मुख उड़-उड़कर आ रहे थे। और मुस्का-मुस्काकर कह रहे थे कि हम अब स्थायी होने जा रहे हैं।

अनिल वास्तव में सुखी था, इतना सुखी कि जैसे उसके समस्त जीवन का सुख आकर उस एक बिन्दु पर केंद्रित हो गया हो। उसे समस्त संसार जैसे एक तरल दरंग पर स्रजित जान पड़ रहा था। वह उसकी प्रत्येक साँस पर झूले-सा झूल उठता था और इस गति से उसमें से सुख की सुगंधि मत-मत मड़ रही थी। इस सुगंधि ने समस्त सृष्टि को सुगंधित कर दिया था।

'चालीस रुपये का मास्टर अनिल सुखी था, उसमें सुखी होने की सामर्थ थी।

वह उस तराजू के एक पलड़े पर बंठा था जिस पर उसके जीवन की बाजी लग रही थी। उसका पलड़ा निस्सन्देह रूप से नीचे झुक रहा था। कुछ घण्टों का भार और इसके पञ्चात वह बाजी जीत जायगा। संस्रति को अपनी हार स्वीकार कर लेनी होगी। सहासिनी उसे सौंप देनी होगी।

विनोद ने पत्र दिया।

अनिल आनन्द से विभोर हो गया। सुहासिनी का पत्र !

उसने विनोद को एक इकन्नी इनाम में दी।

पत्र तुरंत खोल डाला। और फिर ्उस अर्द्ध शिक्षिता लड़की की लिखावट में अपने को खो दिया।

पढ़ा, चूमा और पत्र को हृदय से लगा लिया। उसका सौभाग्य!

उसे लगा कि बिना भाग्य के संसार में उछ नहीं प्राप्त होता, वह जो प्रसन्नता से छुटा-सा जा रहा है, इसका कारण उसके भाग्य के अतिरिक्त और क्या है! उसने कभी कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे प्रत्यक्ष रूप से इस प्रसन्नता-प्राप्ति का संबंध जोड़ा जा सके।

वह बैठा रहा, पत्र पढ़ता रहा।

सुहासिनी ने पत्र लिखकर इतना सुख उसे क्यों दिया ? क्या प्रतिक्षण परिवर्तन-शौल अस्तित्व के कोमल तार उसका भार सँभाल सर्केंगे ?

## सागर सिरता और अकाल

#### -6-

स्कूल के सब शिक्षकों ने अनिल को बधाई दी।

भट्टाचार्य तथा अन्य दो शिक्षक उसे स्टेशन पर पहुँचाने आये। गाड़ी में भोड़ ऐसी कि बस !

डिब्बे से डिब्बे स्थान खोजते फिरे, पर कहीं तिल धरन को स्थान नहीं।

भट्टाचार्य ने कहा - स्थान नहीं है तो बनाना होगा ।

यात्रियों ने कहा-'नहीं यहाँ स्थान नहीं है।'

इन लोगों ने सुना नहीं।

भट्टाचार्य ने द्वार खोलने की चेष्टा की, पर असफल ।

गाड़ी ने सीटी दे दी।

अनिल ने घबराकर साथियों की ओर देखा !

**आशुतोष बनर्जी मुस्काया और शोघ्रता से अनिल को अपने कंघे पर** उठा लिया।

गाड़ी सरकी और उसने उसे खिड़की को राह भीतर फेंक दिया।

एक ने कहा 'नालायक।'

दूसरे ने कहा 'बदतमीज़।'

और तीसरे ने अपने ऊपर से अनिल को धका दे दिया उसे गाड़ी में खड़े होने को स्थान मिल गया।

साथियों ने ट्रंक और स्ट्रकेस उसी मार्थ से भीतर सरका दिये। जिन लोगीं के शीश अथवा कमर ने उनका विरोध करना चाहा उन्होंने आग्नेय नेत्र से अनिल की ओर देखा।

अनिल ने कहा--'क्षमा कीजिये महाशय! अनिच्छा पूर्वक यह कष्ट में आपको दे रहा हूँ।'

'ध्यान नहीं इमारे देशवासी सभ्यता कब सीखेंगे ?' एक कोने में से एक देश-भक्त ने कहा।

'आप लोगों ने कष्ट सह मुझे खड़े होने का स्थान दिया तो, धन्यवाद!'

उसने जेब से रूमाल निकालकर अपनी कोहनी पर लगाया। वहाँ से थोड़ा रक्त इस परिश्रम से बह रहा था।

गाड़ी की गति तेज़ हो गई। अनिल निजालय और स्वसुरालय की कल्पना करने लगा।

#### -9-

विवाह परसों है। सुहासिनी ने सोचा। नाना कल्पनार्ये उसके मन में खेल गईं। पिता उपेन्द्र कन्या के सौभाग्य और अपने वरान्वेषण के अल्प परिश्रम से प्रसन्न थे। विवाह की सब तैयारी अत्यंत उत्साह से कर रहे थे।

पर मौसम कुछ साथ नहीं दे रहा था। चार दिन से आकाश में सूर्य दिखाई नहीं दिये। बादलों से दिन में भी रात्रि बन गई और वायु ? उसने सोच लिया कि चलना है तो अभी चलना है, आगे समय और अवसर नहीं मिलेगा।

निकट के अविनाश ने कहा—'अब किलयुग समाप्त होकर सतयुग आ रहा है। सतयुग के पश्चात् त्रेता आयेगा। हनुमान फिर लंका दहन करेंगे। तब पवन को अपने समस्त बल से चलना पड़ेगा। उसी का अभ्यास उसने अभी से प्रारंभ कर दिया है।'

वायु तीत्र और शीतल थी। शीतल ऐसी कि कांटे जैसी। वह दौड़ रही थी। निरन्तर अथक गति से दौड़ रही थी।

धान के खेतों में, केले के उद्यानों में, नारियल और ताल की कुओं होकर वह अबाध गित से प्रवाहित हो रही थी। यूक्ष लचक-लचक जाते थे और दैवी-कोप को सहन करते जाते थे। वायु वृक्षों की पत्तियों और शाखाओं में उलमती, उन्हें तोड़ती-मरोड़ती, उड़ी जा रही थी।

उसके मोंके कुड़ों में विलकारते, चीत्कारते। रात्रि के भयावह अंधकार में लगता कि सहस्रों राक्षस वृक्षों पर सीटी बजा रहे हों। शाखाओं और पत्तियों से निकली ये चौत्कारें प्राणियों के कलेजों को जमाने लगीं।

किसी वृक्ष पर कोई घोंसला सुरक्षित न रहा। अंडे ओलों की भांति नीचे बरस पड़े। नवजात शिशु नीचे गिरकर छटपटाते-छटपटाते मर गये और घोसलों की

तीलियां पवन ने नटखट बालक की भांति चारों ओर बखेर दीं। केवल बया जैसे गुँथे घोंसले ही अपना अस्तित्व एकत्र रख सके पर वह भी वृक्षों से टूट कर।

मानव को मोपिइयाँ चरमरा उठीं। किवाइ टूटकर उड़ जाने की प्रवृत्ति दिखाने लगे। छोटे-छोटे छप्पर उलट गये, उनकी दीवारें आकाश को छत बनाये खड़ी-खड़ी इधर-उधर हिलती रहीं। वर्षा की फुहारें गिर-गिरकर निवासियों को त्रस्त करती रहीं।

घण्टे बीते, पहर बीते, और फिर दिन बीत गया पर तूफान के वेग में कमी न आई। जनता त्रस्त भगवान का स्मरण करती बैठी रही।

सुहासिनी के पिता ने कहा—'भगवान को यह कार्य सुचारुता से होने देना स्वीकार नहीं है।'

उन्होंने तदनुसार विशेष उत्सव-योजना में परिवर्तन कर दिया। यदि मौसम में परिवर्तन न हुआ तो विवाह मात्र कर देंगे, उत्सव पीछे होता रहेगा। पर बारात इस मौसम में आयेगी कैसे ?

सुहासिनी के हृदय में गूँजा; बारात ऐसे में आयेगी कैसे ? आंधी थी कि चले ही जाती थी।

दिन व्यतीत हो गया। मौसम में कोई परिवर्तन न आया। वही फुँफकार, मानों कि सहसनाग मानव के दुष्कृत्यों पर कोधित होकर फुँकार उठे हों।

उपेंद्र बाहर निकले। रात्रि के प्रथम प्रहर में नयन फाइकर देखा। वृक्ष स्थामल आवरण ओढ़े दूर-निकट राक्षसों-से खड़े थे। किसी जीव का शब्द कहीं से सुनाई न देता था। कोई मानवी प्रकाश दृष्टिगोचर न होता था।

उन्होंने नयन पर बल डाला । देखा कहीं कुछ दिखाई न पड़ा ।

'हे भगवान, बस एक दिन के लिए इस तूफ़ान को बन्द कर दे। मेरी सुहासिनी का विवाह भर हो जाने दे।'

वह अपनी संपूर्ण भारमा से परम पिता के सम्मुख प्रार्थी हुए। और उन्हें लगा कि उनकी प्रार्थना उस करणालय ने सुन ली। दुखी-जन की यदि भगवान नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा।

## सागर सिरता और अकाल

वायु का वेग यकायक बन्द हो गया। समस्त कोलाहल शांत हो गया और वातावरण में एक कुहासा छ। गया। जल के नन्हें-नन्हें कण वायु पर तैर आये।

् उपेंद्र ने भगवान को नतमस्तक हो धन्यवाद दिया । उसके प्रति कृतज्ञता से उसके अथु उमेंड आये । वे घर में ठौट गये ।

पत्नी से बोले—जान पड़ता है कि भगवान को हमारी सुहासिनी का विवाह करा देना स्वीकार है। आँधी रुक गई है।

सुहासिनी निश्चित सो रही थी।

माता-पिता अच्छे मौसम के लिए परमात्मा से प्रार्थना करने लगे । तिनक से निवेदन से यदि आँधी इतनी कम हो गई तो और अधिक प्रार्थना से क्या भगवान मौसम बिल्कुल अच्छा न कर देंगे ?

उन्होंने प्रार्थना की, विनय की, परम-िपता को मस्तक टेक-टेककर विनय की। भगवान करुणानिधान हैं। उनकी सुद्दासिनी का विवाह करने का समय वे उन्हें अवस्य देंगे।

आंधी और भी कम हो गई। स्तब्धता छ। गई। ऐसी स्तब्धता कि भयावह लगने लगी।

कुहासा आँगन में से कोठरियों में घुस आया।

पतनी ने कहा-परमातमा ने सुन लो।

पति ने कहा—'शेषशायी सदा करुणानिधान हैं, भक्तों की सर्वदा सुनते आये हैं।

भक्ति और समर्पण की भावना उस घर में व्याप्त हो गई।

उपेंद्र को सहसा अपने नीचे भूमि हिलती जान पड़ी। वह सजग हुआ। भय से हृदय भर गया। क्या भगवान आज प्रलय करने जा रहा है।

कुइ।सा और घना हो गया। साँस लेने में कष्ट अनुभव होने लगा।

उसने सुना एक भीषण रव, जो प्रतिक्षण शक्ति पकड़ती जा रही थी। वह बड़ी तेज़ी से भीषण चीत्कार में परिवर्तित हो गई। ऐसी जैसे कि सहस्र क्रोधित हाथी क्रोधिसे पागल होकर चिंघाड़ रहे हों। भूमि थरथरा उठी।

उपेंद्र की समक्त में न आया कि यह नवीन प्राकृतिक उपद्रव क्या है । वह अंधकार में घर से बाहर निकला। पानी फुहार-सा उड़ रहा था। अत्यंत नन्हीं-नन्हीं बूँ दें वातावरण में ठसाठस भरी थीं।

बाहर उसने नयन फाड़कर देखा, पर कुछ दिखाई न पड़ा, केवल भूमि अधिक कॉपने लगो और रव और भी भीषण हो गया।

उपेंद्र भयभीत हो गया। वह भोतर गया। जाकर पत्नी का हाथ पकड़ लिया। दोनों के हृदय थरथरा रहे थे।

रव बढ़ता गया । भीषण सागर की विशालकाय तरंग के पानी का लहराना स्पष्ट सुनाई दिया और इसके पश्चात् पानी के दीवारों से टकराने के अतिरिक्त और कुछ न रहा।

पति-पत्नी के चारों ओर पानी भर गया। निद्रित सुहासिनी, उसके भाई और भाभी को पानी ने ढँक लिया। केवल तरंग गर्जन और कुछ सुनाई न दिया।

वह क्षुद्र मकान दो क्षण तक उस पानो के पहाड़ सं टक्कर लेता रहा। छत आगे-पीछे हिली और फिर ढह पड़ी। नंगी जल के गर्भ में कुछ क्षण खड़ी रही, फिर भहरा पड़ी।

मकान पानी के नीचे आ गये। खेत, बाग, वृक्ष सब पर पानी का पहाड़ फिर गया। उन्मत्त मतंगों की पंक्ति की भौति वह पर्वत भूमि को रौंदता चला गया।

मोपड़ी बह गईं। गाँव गल गये। उपनगर छूट गये और वह निह्र है इस कुख में आनंद लेती खिल-खिलाती बढ़ती चली गई।

जीव के लिए कोई आशा नहीं थी। मनुष्य अपने घर में मरे। बिस्तरे पर मरे। रोगी स्वस्थ सभी के लिए एक भाग्य था। यह सामृहिक मृत्यु थी। एक तिनक से इंगित ने सृष्टि के स्वामी बनने का दावा करने वाले मानव और उसकी कृतियों को वीटी की तरह मसल दिया था।

चारों ओर थी मृत्यु । नंगी, शीतल, आंधी और काली मृत्यु । बादल गर्जे, यहाँ मृत्यु है । वृक्षों ने हिलकर कहा, यहाँ मौत है । और जल की लघु-विशाल तरंगों ने कहराकर, टकराकर उत्तर दिया, हाँ, यहाँ मौत है । हम मौत हैं ।

आज हमारी बारी है। जो हमने दिया है वह हम ले लेंगे। अनिल का परिवार, अनिल की मौसी, अनिल की सुहासिनी; सभी जल-समाधि में खो गये।

मृत्यु के ताँडव में प्राण तारिकाओं को भौति इधर उधर बिखर गये।
- १० -

इंजन सीटी देता, भक्रभकाता, छोटे स्टेशनों पर ठहरता, बड़े स्टेशनों पर पानी लेता चला जा रहा था। उसको गित में संयत अदाधता थी। उसके पीछे डिब्बे रेल पर दौड़े जा रहे थे, जैसे कि इंजन का साथ छूटते ही वे प्राणहीन हो जायँगे। और इन डिब्बों में, बाड़े में भेड़ों की भांति, मनुष्य भरे हुए थे। वह मनुष्य, जिसने अपने भाग्य, अपनी कृति के यहाँ गिरवी रख दिये हैं। जिसने जड़ को गित देकर खयं उसकी गित पर नाचना प्रारंभ कर दिया है।

अनिल का सुखानुभव इतना गंभीर, वेंद्रित और व्यापक था कि यदि हिच्चे में स्थान होता तो वह सो गया होता। पर इसमें साठ-पेंसठ मील पार करने के पश्चात् वह टंक सृटकेस को फर्श पर रख उसपर बैठने का ही प्रबंध कर सका।

जिस समय गाड़ी महिक के साथ खड़ी हुई, पिहर्यों पर ब्रे की का भीषण घर्षण प्रारंभ हुआ तो अनिल की तंद्रा खुल गई। उसने नयन खोले।

पर तत्क्षण उन्हें बंद कर, नासिका ऊपर उठाकर जँभाई ली। उन्हें मला। नितांत मूढ़ावस्था में बाहर देखा, वास्तव में कुछ न देखा। देखा केवल अभेदा अंधकार।

अब जब उसकी उरसुकता जागी तो वह वास्तव में जागा। और अनेकों शोश रेल की खिड़कियों से बाहर निकले हुए थे। उसने भी अपने शोश के प्रति वहीं किया संपादित करने का प्रयन्न किया। सहयात्रियों ने उसका यह अधिकार स्वीकार न किया।

शीश का प्रयक्त व्यर्थ जाते देख अनिल डिब्बे के भीतर ही चारों ओर चिकत इप्रि से देखने लगा।

पाया सबका ध्यान बाहर।

उसकी उत्सुकता बढ़ी। फिर प्रयत्न किया, पर शीशों की इस प्रतियोगिता में उसके शीश को फिर पराजय स्वीकार करनी पड़ी।

जिह्वा ने सहायता की । पूछा - 'क्या बात है ?'

'चुपचाप बैठे रहो ।' संभ्रांत दीखनेवाले व्यक्ति ने कहा । अनिल के चढ़ आने से सबसे अधिक असुविधा दूर बैठे होने पर भी वे हो अनुभव कर रहे थे ।

'क्या है ?' उसने पास खड़े नवयुवक की पीठ से पूछा।

गाड़ी के बाहर से मुख ने उत्तर दिया। 'स्टेशन।'

इंजन की सौंय-सौंय और यात्रियों की विचित्र उत्सुक भावना ने अनिल में एक कंप उत्पन्न कर दिया।

'क्या है ?' उसने फिर पूछा।

नवयुवा ने अपना शीश खिड़की में से हटा लिया और जिस प्रकार एक कुत्ते के मुख से गिरो हुड़ी पर दूसरा भूखा कुत्ता टूटता है उसी तेजी से अनिल के शीश ने उस रिक्त स्थान को प्रहण किया। डिब्बे में मूक प्रश्न व्याप्त था, 'क्या है १ क्या साधारण स्टेशन, स्टेशन मात्र है १ इतनी भयावहता क्यों है १'

अनिल ने देखा कि है वास्तव में एक छोटा-सा स्टेशन। एक-दो यात्री उतरे भी हैं। पर गाड़ी यहाँ तो रुकनी नहीं चाहिए थी। कारण ?

कदाचित् सामने से गाड़ी आती होगी!

उसकी दृष्टि इंजन के सँमुख रखी तौन लाल बत्तियों की ओर गई। पर वह इसमें कुछ न पढ़ सका।

यकायक उसे अनुभव हुआ कि वातावरण में एक भारीपन, एक तनाव क्षा गया है। मनुष्य के चेहरे पर भाव जड़ होने लगे हैं। इस दो-तीन बत्ती द्वारा बेधे जाने-वाले अंधकार के प्राणों का क्षर्थ जैसे पढ़ने में मानव समर्थ हो गया हो।

पर वह खड़ा रहा। न कुछ देख पाने पर भी समम्तता रहा कि उसने पता लगा लिया है ; वह पता लगा रहा है।

तभी एक घटना ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। कपूर के ढेर में अप्ति स्पर्श कर जाने पर लपटें जिस प्रकार आकाश की ओर जाती हैं, उसी प्रकार

सामने लगे नारी-डिब्बे से रदन की लपटें यकायक निकलने लगीं। ऐसे जैसे कि समस्त नारियां एक साथ रो उठी हों।

अनिल चिकत हो गया।

रुदन रुका नहीं। शक्ति पकड़ता चला गया। जो अब तक शांत थीं वे भी जैसे उसमें योग देने लगीं।

यात्रियों के कलेजे दहल गये । कारण क्या है ? लोगों ने उतरकर देखना चाहा ।

पर द्वार खोलते ही देखा कि पुलिस के सिपाहियों की पंक्ति किसी को नीचे उत्तरने नहीं दे रही है।

कोई दुर्घटना !

उत्सुकता !

और तब जो पाला उस डिब्बे के यात्रियों पर पड़ा वैसा कभी देखा-सुना नहीं गया।

गाडी वापिस जायगी।

आगे लाइन टूट गई है।

क्यों ?

गाड़ी वापिस जायगी।

ऊपर रही ऊपर।

ओ, खिड़की बंद करो।

सुनता नहीं 2

महाशय !

सुनता नहीं, द्वार बंद !

गाडी वापिस।

तुफान ।

सब गांव-नगर बह गये हैं।

कोई भी जीवत नहीं बचा है।

अनिल ने सोचा, इस सबका अर्थ ? कोई भी नहीं बचा है। क्या यह संभव है । पर रुद्द बल पकड़ता जा रहा था। और डिब्बों में से भी उसी प्रकार का स्वर आना प्रारंभ हो गया।

अनिल ने कहा—क्यों, क्या सारी गाड़ी रोने लगेगी ? उसके विवाह का अवसर । यह अशकुन !

वह जब सुहासिनी से मिलेगा तो सब सुनायेगा। उनके विवाह की यह घटना जीवन भर स्मरण रहेगी।

सारी गाड़ी एक साथ रो उठी।

तभी एक अधेड़ चीत्कार मारकर उसके पौछे की ओर रो उठे। सबका ध्यान उस ओर गया।

थनिल जैसे एक बार जागकर पुनः जागा।

तो क्या सब मर गये हैं ? कोई नहीं बचा !

ऐसा तूफान ! कभी सुना' '!

इसी <mark>अवसर पर दो और यात्रियों ने रुद</mark>न प्रारंभ किया। एक वृद्ध सिसकियाँ केने लगे।

तो क्या सुहासिनी नहीं बची ? मौसी नहीं बचो ? उसके माता-पिता नहीं बचे ! अनिल ! अनिल !!

अनिल का मस्तक घूम रहा था।

नहीं, यह सत्य नहीं हो सकता। भला यह सत्य हो सकता है ? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता!

अनिल ने लोगों की अवस्था पर मुस्काने की चेष्टा की। वह विवाह करने, सुहासिनी से, अपनी सुहासिनी से विवाह कराने जा रहा है।

निकट बैठे गेरुए वस्त्र पहिने संन्यासी ने अनिल को ओर देखा । उन्होंने अपना मोटा खहर अभी उठाकर नयनों से लगाया था ।

सुहासिनी नहीं बची ! अनिल ! अनिल !

अनिल ने अनुभव किया कि इंजन सामने से कट गया है। पानी लेने गया होगा ! विश्वास न करने की इच्छा होने पर भी उसने विश्वास किया।

पर थोड़ी देर में वह उसके डिब्बे को पार करता गाड़ी के पीछे की और चला गया। शंटिंग कर रहा है। अनिल ने समक्ताया।

इंजन जाकर पीके की ओर जुड़ गया। अनिल का हृदय धक से रह गया। नहीं, गाड़ी वापिस नहीं जा सकती। उसका विवाह है। अनिल ! नहीं, वापिस नहीं जा सकती ! डिब्बे काटने-जोड़ने होंगे।

अनिल ने पोछे की ओर देखा। इरी बत्तो।

तो गाड़ी वास्तव में लौट रही है ? उसका विवाह ! उसकी सुहासिनी ! नहीं, गाड़ी कहीं इस प्रकार लौटा करती है ?

इंजन ने सीटी दी। अनिल का हृदय चीखा। इंजन सरका, जोड़ खिंचे, चरमराये और अनिल को लगा कि कोई उसके हृदय को पकड़कर बाहर निकाले ले रहा है।

गाड़ी लौट पड़ी। उसका विवाह !

अनिल के हृदय में जो संशय था वह शांत हो गया। वास्तव में उसके माता-पिता, उसके भाई-बहिन, मौसी और उसकी सुहासिनी, उसकी सुहासिनी !

सब मर चुके हैं।

वह अत्यंत गंभीर हो गया। एक क्षण को उसका दम घुटने को हुआ। कंठ का निकटवर्ती भाग एक साथ सूख गया। और फिर उसकी छाती फूलकर फटने को हुई। नेत्रों से आँसू बहने को हुए, पर वे बहे नहीं। नेत्र जल उठे।

वह निर्निमेष दृष्टि से गाड़ी से बाहर देखने लगा। चारों ओर था अंधकार, काला, घना, भयावह अंधकार। अनिल के अंतर की भी दशा यही थी। उसका वर्तमान अंधकारमय था, भविष्य अंधकारमय था।

उसने ख़ूब कस कर मुट्टी बाँधी और फिर समस्त बल से उस मुक्के को ललाट पर दे मारा । उत्पर के दांत नीचे के ओठ में धँस गये ।

समस्त डिब्बे हिचिकियों और सिसिकियों से परिपूर्ण थे। अनिल ने दांतों को अत्यंत बलपूर्वक जकड़कर अपने नीचे रखे सूटकेस को कसकर पकड़ लिया।

इस किया में उसकी कोहनी पास के सज्जन को लगी। वे वैसे अत्यंत तेज़ थे, पर इस समय बोले नहीं। वे भी चिंता से खाली न थे। गाड़ी लौटी जा रही थी।

अचानक अनिल के भीतर शक्ति का उद्दे क हुआ। वह उठ खड़ा हुआ। इस किया में उसका शीश सीट पर बैठे एक यात्री के मुख से टकराया।

यात्री के कुद्ध होने से पहिले ही भनिल नेत्र अंगार कर घूसा बाँध लड़ने को प्रस्तुत हो गया। वह उस समय सब कुछ कर सकता था। यात्री ने मुख दूसरी ओर फेर लिया।

भितल ने अपना सूटकेस उठाया और द्वार के निकट रख दिया। ट्रंक भी वहीं ले आया। इस दशा में किसी ने इस स्थान-परिवर्त्तन का विरोध नहीं किया।

श्वान ने ट्रंक खोला। अँगूठी निकाली। उसे ध्यान से देखा और संपूर्ण बल से घुमाकर उसे गाड़ी से बाहर फेंक दिया। एयरिंग के साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार हुआ।

यात्रियों ने देखा, पर वास्तव में सब अपना-अपना भविष्य देख रहे थे। किसी ने उससे प्रश्न नहीं किया।

उसने एक-एक कर सब वस्त्र गाड़ी से बाहर माड़ दिये और फिर ट्रंक को गाड़ी से लटका छोड़ दिया।

सूटकेस की दशा भी वही हुई।

भिनल के नयनों के संमुख अंधेरा धीरे-धीरे गहरा होता जा रहा था। एक विक्षिप्त प्रभाव उसपर चढ़ा आ रहा था। अपने ऊपर उसका अधिकार घटकर शून्य के निकट आ रहा था।

उसने द्वार खोल लिया और डंडा पकड़कर बाहर को लटक गया।

एक क्षण में उसने डंडा छोड़ दिया। वह आशा कर रहा था कि अब भूमि पर गिरा और मरा।

पर दूसरे क्षण उसने अनुभव किया कि वह डंडा छोड़ देने पर भी भूमि पर

गिरा नहीं है, लटकता रह गया है। सीढ़ों से उसके पैर टकराये। उनमें पोड़ा हुई, इसका उसे पता न चला।

उसने अपने पूर्ण बल से नीचे गिरने की चेष्टा को । पर वह ऊपर खींच लिया गया । संन्यासी ने उसे उठाकर पुनः गाड़ी में रख लिया और द्वार बंद कर दिया ।

समस्त यात्रियों की दृष्टि उसकी और आ लगी। उसके लिए अब संन्यासी के निकट स्थान मिल गया।

प्रत्येक के मस्तिष्क में विचार थे, पर कोई बोला नहीं। अनिल ने अपना मुख हाथों में छुपा लिया। उसके जलते नेत्र नम हो आये।

कोई बोला नहीं, गाड़ी अंधकार को चीरती चली जा रही थी।

- 88 -

सात स्टेशन पार करने के पश्चात् जब संन्यासी गाड़ी से उतरे तो अनिल को अपने साथ छेते गये।

संन्यासी आश्रम के महंत तो न थे, पर स्थानापन्न थे। महंतजी उत्तर की ओर हिमाचल के अंक में तीर्थ-यात्रा करने गये हुए थे। आश्रम के निवासी उन्हें गुरुजी के नाम से संबोधित करते थे।

गुरुजी ने भनिल के शोक की भिषकता देखी और उसकी कथा सुनने की उत्सुकता होने पर भी अपने को रोका।

आश्रम में पहुँचकर उन्होंने अनिल को रामानंद के हाथों सौंप दिया।

रामानंद भाश्रम की अतिथिशाला के प्रबंधक थे। वे जितने हृष्ट-पुष्ट थे उतने ही हँस मुख। सागर के प्रकोप का समाचार वायु में व्याप चुका था। अनिल को देखते ही वे आधी कथा समक्त गये।

अतिल की दशा विचित्र थी। यह सत्य है कि शोक का विनाशक मोंका निकल चुका था। पर फिर भी वह स्वस्थ न हुआ। अंधकार क्षीण अवस्य हो रहा था, पर उसकी मानसिक शक्तियाँ अपने स्वाभाविक तल पर नहीं आ पाई थीं। संध्या के झुटपुटे में वे मार्ग खोज रही थीं।

गुरुजी ने कहा — अनिल, सागर तुम्हारे गाँवों में लगभग दो मील भीतर तक आ गया था। इससे ···।

'जी' और उसे सब चेहरे स्मरण आ गये। आत्मा गिरने लगी। मुख लटक गया।

'अनिल, परमात्मा ने हमें संसार में किसी कार्य से भेजा है। जब तक वहीं न कहे, हम जीना बंद नहीं कर सकते।'

'जी••।'

'हमें जो कुछ पीके रह जारेंगे उनकी सहायता का प्रबंध करना चाहिए।' 'क्या मेरे संबंधी...?'

'नहीं अनिल ! वह आशा अत्यंत अधिक है। तुम अब अच्युतानंद के साथ जाओं और पोड़ितों के लिए अन्न, वस्त्र, और धन एकत्रित करने में सहायता करें। '

अनिल को कुछ अच्छा न लग रहा था। वह चाहता था केवल पड़ा रहना, पर पड़े-पड़े उसका कष्ट बढ़ जाता था और तब वह चाहता था केवल मर जाना।

यह संभव न था।

तभी हरिइरानंद एक कापी लेकर आया।

'क्या है 2' गुरुजी ने पूछा।

'पंद्रह सौ रुपये के धान ""।'

अनिल ने सुना पंद्रह सौ रुपये। यह आश्रम पंद्रह सौ रुपये के धान खरीद सकता है। उसकी रुचि जगी। सुना—

'सेठ पदमचंद ने खरीदे हैं। कहता है, बारह सौ अभी ले लो और शेष पंद्रह दिन पश्चात्।'

'पंद्रह सौ के धान आश्रम ने बेचे हैं। आश्रम धनाट्य है। और उसने भट्टाचार्य से रुपया उधार लिया है। पंद्रह सौ —'

और अनिल का शोक जैसे शीघ्रता से बैठने लगा।

पंद्रह सौ ! इतना कहाँ से आता है !

एक ओर से कई कंठों की हँसी उसे सुनाई दी।

आश्रम की विशालकाय गाय बैठी हुई थी। बकरी का एक छोटा-सा बच्चा उसके ऊपर चढ़ गया था और इभर-उधर पीठ पर उछल रहा था।

बकरी अपने बच्चे द्वारा सबल गौ का यह अपमान देखकर बच्चे को उतारने के लिए मिमियाकर धमका रही थी। पर बच्चा सुनता न था। बकरी का साहस गाय की पीठ पर चढ़ने का होता न था। और गाय थी कि शांत बैठी थी। उसकी मौन सहानुभूति बच्चे की ओर जान पड़ती थी। बकरी जब बच्चे को नौचे उतारने की चेष्टा में उसके सामने जाती थी तो वह उसे डरा देती थी और बच्चे की उछल-कूद जैसे मुस्कातो सह रही थी।

और बकरी थी कि भय के मारे मरी जा रही थी।

अनिल ने देखा और एक मुस्कान उसके ओठों पर आ गई। उसका ध्यान फिर वर्तमान संसार में लौट आया।

एक संन्यासी ने बकरी के बच्चे को पीठ पर से पकड़ लिया। गाय तुरंत उठ खड़ी हुई। और उसकी गोद में उस शावक को सूँघने लगी, मानों कि इतना उधम मचाने की प्रसन्नता में उसे चूम लिया हो।

सागर की तरंग आई और गई। संसार जो था, वैसा ही रहा। अनिल ने गुरुजी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।

# दूसरा ऋध्याय

## सरिता

- ? -

श्रीत इस दुर्घटना के पिहले तक जैसे नशे में जी रहा था। जीवन की आशाओं और स्वर्णिम कल्पनाओं ने उत्माद बनकर उसकी दृष्टि को सीमित कर दिया या। वह प्रसन्न था और सुख को हो जीवन का आदि-इति समफ बैठा था।

अब नशा दृढा तो उसके नेत्रों ने देखने की शक्ति पा ली। जो संसार उसे छोटा-छोटा, सुंदर-सुंदर दिखाई दे रहा था, अचानक विस्तीर्ण हो गया। अनिल को अनुभव हुआ कि उसका संसार वास्तविक संसार का एक कोना मात्र था। संसार की संपूर्णता के प्रति उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन हो गया।

तूफ़ान-पीड़ितों के सहायतार्थ सामग्री एकत्रित करने अनिल गौरांग संन्यासी के साथ निकटवर्ती नगर में गया। नगर में इस कार्य के लिए समिति बनी और स्वयं-सेवक दो-तीन की टोली में चंदा एकत्रित करने लगे।

श्रीनल गेरुवे वस्त्र पहिने चंद्रकांत चटजी के साथ एक बाजार में चंदा माँगने निकला। चटजी स्थानीय कालेज के बी॰ ए॰ के विद्यार्थी थे। पर विभिन्न तत्त्वों ने मिलकर अनिल को ही प्रमुख स्थान दिया था। दोनों में वही अधिक उत्तरदायी जान पड़ता था।

बाजार में रहीम मछलीवाले के सामने उन्होंने अपनी कोली फैलाई। 'तूफान-पौड़ितों के लिए…।'

रहीम ने उनकी ओर देखा—उसके नयनों में आँसू भर आये। बोला — बाबू, दो आने अभी स्वीकार करों; कल पहिले जाल में जितनी मछिलयाँ आयेंगी सब तुम्हारी। क्या करूँ, जवान बेटा था। अल्लाह ने उठा लिया, वह होता तो पूरे दो दिन की मजदूरी देता।

उस अधेड़ के नयनों से आंसू टपटप गिर पड़े।

अनिल का हृदय भर आया। वे स्नेहिंसिक्त दो आने उसे दो सहस्र से भी अधिक मृत्यवान जँचे।

वे बाज़ार में दुकान दुकान घूमे। जहाँ गये वहाँ कितना भी थोड़ा हो, कुछ मिला ही। इस कार्य ने अनिल के हृदय को एक सांत्वना से भर दिया। वह मांगेगा, पीड़ितों-आहतों के लिए जीवन भर मांगेगा। दूसरों के लिए मांगने में कितना सुख और संतोष है ?

निकटवर्ती कालेज के होस्टल में वे गये। प्रोफेसर गांगुली धूप में आराम कुसी पर बेठे सोच रहे थे—प्रोफ़ेसरी के स्थान पर यदि मैंने वकालत की होती तो प्रांत में न सही, किमइनरी में, किमइनरी में न सही, जिले में उनकी समानता का दूसरा न होता। प्रकृति ने जो उर्वर मिस्तिष्क उन्हें प्रदान किया है, उसका सदुपयोग प्रतिवर्ष वही पुराने पाठ कक्षाओं को पढ़ाने से पूर्ण नहीं हे रहा है।

वे अपने अध्यापक जीवन से असंतुष्ट थे। न वहाँ कुछ नवीनता थी, न मन-बहलाव की सामग्रो, रुपये का भी अभाव ही-सा था। साढ़े चार सी भी केई वेतन हैं!

अर्ध मीलित नेत्रों से वे सूर्य की ओर देख रहे थे कि अनिल और बनजों छात्रावास में प्रविष्ट होते दृष्टि-गोचर हुए। अनिल ने याचना की, 'तूफान-पोड़ितों के लिए।'

'क्या ?'

'हम लोग तूफान-पीड़ितों के लिए सहायता एकत्र कर रहे हैं। क्या आप कुछ…?'

'नहीं !' उन्होंने बलपूर्वक कहा

'मनुष्य मनुष्य जिस सुत्र से बँधा है उसका व्यक्तीकरण समाज पर आनेवाली इन प्राकृतिक विपत्तियों द्वारा ही होता है। आप अपने हृदय में उन पीड़ितों के कष्ट को अनुभव कीजिए। ऐसा समय परमात्मा न दिखाये। यह अवसर बारंबार नहीं

आता। एक-दो रुपये से आपकी विशेष हानि न होगी और इतने से कम-से-कम एक जन की प्राण रक्षा हो सकेगी।' अनिल ने प्रयत्न किया।

प्रोफ़ेसर ने विस्फारित नयनों से अनिल की ओर देखा, बोले— उन लोगों की विपत्ति तुम अनुभव करते हो ? आराम से चैन की बंसी बजाते हो, बहाना मिला बस निकले चंदा करने । पोड़ितों की व्यथा को जो में अनुभव कर रहा हूँ, वह तुम क्या कर सकते हो । मेरे एक निकटस्थ संबंधी इसमें ला पता हो गये हैं; बताओ, तुमने क्या खोया है ?'

अनिल ने पूरे नेत्र फैलाकर उनकी ओर देखा। उनके नेत्र फँपके नहीं। अनिल की समक्त में नहीं आया कि वह उनपर दया करे या कोधित हो।

बोला—महाशय, यह तो सहानभूति और श्रद्धा की बात है। आप कुछ दीजिएगा ?

'असंभव है। मैं इतना शोकमम हूँ कि अन्य किसी विषय पर विचार करने में असमर्थ हूँ। क्या आप यहाँ से जाने की कृपा करेंगे ?'

वे लोग आगे बहे।

चबेने की फेरीवाले ने कहा — बाबू, इस समय लाला को देना है। शाम को न होगा, आश्रम पर पहुँचा दूँगा।

वे मिलिक साहब के यहाँ पहुँचे। उन्होंने, उन्हें अत्यंत आदर सिहत कुर्सी दी। बोले—ऐसा प्राकृतिक विप्लव बहुत वर्षों से देखने में नहीं आया। आप यह दस रुपये अभी स्वीकार कीजिए। और जो बनेगा, सेवा में उपस्थित कहाँगा। जन-सेवा का अवसर क्या \*\*'।'

- 2 -

दूसरे दिन अनिल नगर के दूसरे विभाग में निकला। चारे की मंडी में पहुँचा। छोटे-बड़े घास के ढेर; त्रक्षों के पत्ते; कुट्टी। अनिल ने देखा, विकेता निपट मज़दूर हैं, क्षीणकाय और अर्द्ध नग्न।

इनसे दान की क्या आशा की जाय। पर दूसरों के लिए माँगना है। कर्त्त व्य है, उसमें रुकना नहीं है।

एक बृद्धा घासवाली से कहा--मा तूफान-पीड़ितों के ...

तृद्धा घूमकर खड़ी हो गई। बोली—'उनपर तूफान आ गया तो यहाँ हमपर क्यों नहीं आ गया। इस नरक से छुटकारा पाते। अभी कल हो तो मलिक बाबू ने चार पैसा फी गठरी पोड़ितों के लिए उघाया है। ना बाबा, यह टैक्स हम गरीबों के लिए बहुत है।' उसने मुख फेर लिया।

अिनल ने देखा कि चारा बेचनेवालों की संख्या दो सौ से कम न होगी। पर वह उनसे कैसे माँगे ?

साहु छकौड़ी ने कहा-स्वामीजी, दो बोरा चावल है। किसी को भेज दीजिएगा।

अनिल जब संध्या समय लौटकर आया तो उसका सिर घूम रहा था। उसने अपने इस कार्य में मानव की इतनो श्रेणियाँ देखी थीं कि मनुष्य क्या है, यह निर्णय करना उसके लिए कठिन हो रहा था।

उसने पता लगाया कि मिलिक महाराय ने जो रुपये भेजने का वचन दिया था वह पूरा नहीं हुआ है। जो ज्ञानवान थे उन्होंने बताया कि आगे इसकी विशेष आशा नहीं है।

अनिल के मस्तिष्क में एक भँतर पड़ने लगी। मानवता का मापदंड क्या है ? मानव कौन है ? मलिक और रहीम में मानव किस ओर अधिक है।

मन ने कहा—मानव द्विपदगामी पंखरहित पशु के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

अनिल यह मानने को प्रस्तुत न हुआ।

मानव है इन सबके बीच खोया हुआ, जिसे वह पकड़ नहीं पा रहा है।

रात्रि को स्वामी रामानंद आये। उन्होंने सूचना दी कि अनिल को गुहजी ने और अधिक आवश्यक कार्य के लिए कुछ औषिधर्यां लेकर शीव्र बुलाया है।

#### - 3 -

सरिता-तट तक आश्रम की जो जागीर चली गई थी उसी पर इस समय विपत्ति आई थी।

प्रति वर्ष गुरुजी कुनैन अथवा अन्य आवस्यक औषिधयाँ इस विभाग के लिए एकत्रित कर लिया करते थे और जनता में आवस्यकतानुसार बँटवा दिया करते थे। पर इस प्रकार की औषिधयों का इस समय अभाव था और समाचार प्राप्त हुआ था कि मौसमी रोगों ने निकटवर्त्ती गांवों पर आक्रमण कर दिया है। शीघ्र उपाय न होने से वे भयानक विपत्ति में परिवर्त्तित हो सकते हैं।

भाश्रम का जो एक स्थायी छोटा-सा भौषधालय इस प्रांत में था उसमें एक डाक्टर और एक कंपाउंडर रहते थे। गुरुजी ने अनिल तथा एक वैद्य को अब देशी भौष धियों सहित उनके सहायतार्थ भेजा।

गांव के बाहर एक अत्यंत रमणीक स्थान पर यह औषधालय था। स्थान इतना रमणीक था कि यदि जनता को भोजन उचित मात्रा में और स्वास्थ्य के सब तत्त्वों से युक्त मिलता तो दो दिन वहाँ आकर बैठने से प्रत्येक रोग दूर हो सकता था।

आश्रम देखकर अनिल को अपनी मौसी का घर स्मरण आ गया और स्मरण आ गई सुहासिनी।

पर सुहासिनी शब्द का इस समय क्या अर्थ था १ सुहासिनी शून्य थी । यह शब्द रिक्त और व्यर्थ एक बिंब मात्र था ।

अनिल इस वातावरण में मुग्ध हो गया। उसे लगा कि उसकी आत्मा उन्मुक्त हो गई है। वह आश्रम से बाहर निकल पड़ा।

गर्मी विशेष न थी । आकाश में बादल के छोटे-छोटे टुकड़े इधर-उधर उड़ रहे ये और वायु मंद-ंद गमन कर रही थी । अनिळ ने संमुख दृष्टि डाली और पाया कि पृथ्वी कहीं रिक्त नहीं है । वह हरी है, शस्यश्यामल है, अत्यंत नयनाभिराम रूप से शस्यश्यामल है । धानों के खेत, हरे-हरे केले, ताड़ के श्रुक्ष ! इतनी हरियाली ! अनिल अपने को भूल गया । स्थिर खड़ा हो गया ।

बाईं ओर से सरिता के लहलहाने का शब्द आया। तृक्षों और खेतों में वायु के हल्के शब्द के साथ मिलकर वह एक विचित्र रहस्यमय वातावरण की सृष्टि कर रहा था। प्राणों पर उसका प्रभाव विचित्र मोहक होता था।

अनिल सरिता-तट की ओर चल पड़ा। एक टीले पर खड़ा होकर उसने देखा, दूर तक फैलो लहराती जलराशि जो एक ओर से आती और वैसी ही लहराती दूसरी ओर को चली जाती थी। नदी के तट पर लंबी-लंबी घासें, कास उठी थीं और उनके बीच बँधी दो डोंगियां दिखाई दे रही थीं।

जल; अनिल जानता था कि जो यह बहुता हुआ जीवन है, वह वैसी ही प्रवाह-शील मृत्यु भी है। अनिल को लगा कि उसके भीतर भी जीवन के प्रति जितना मोह है उतना ही आकर्षण मृत्यु के लिए है।

उसका हृदय जैसे फूल उठा। उसे अनुभव हुआ कि उसकी शक्तियाँ शिथिल हो रही हैं। और वह विचित्र अबाध रूप से इस विशालकाय अजगर के नयनों से मोहित उसकी ओर आकर्षि हो रहा है।

आकांक्षा जगी। वह जाकर जल स्पर्श करे। पर तभी उसे लगा कि जल-स्पर्श करते ही उसमें पानी में उतर जाने की असंयत इच्छा उठ खड़ी होगी।

वह अपने से भयभीत हो गया। उसे लगा कि वह सिरता जैसे बलात् उसे तिळ-तिल अपनी ओर आकर्षित कर रही है। उसने अपने पैरों की ओर देखा। वास्तव में वह एक गज के लगभग खिंच गया था।

वह घबराकर पोछे हटा। कांस के एक पौधे को पकड़ा। उसकी पत्ती टूटकर उसके हाथ में रह गई। इतना होने पर भी उस चाँदी-सी चमकती सलवटोंदार विस्तृत चादर पर से वह अपने को पूर्णतः नहीं हटा सका। वह जैसे वहीं बँधकर रह गयी।

उसने भयभीत हो नेत्र बंद कर लिये और घूम गया। नदी के किनारे-किनारे ऊपर की ओर दृष्टि डाली।

कोई दो फर्लांग दूर मछुओं की मॉोपिइयां।

वह उनकी ओर चल पहा। भय से अब भी उसका हृदय हगमगा रहा था।

-8-

मोपिइयाँ जैसी होती हैं, वैसी हो थीं। टूटी जीर्ण और वैसे ही थे उसके निवासी।

पुरुष प्रायः मछलियाँ बेचने गये थे।

एक लड़की ने आकर उसे प्रणाम किया । बोली — गुसाईं, अम्मा की तिबयत बहुत ख्राब है।

वे लोग आश्रम के प्रत्येक गेरुए वस्त्र धारी को चिकित्सक सममते थे।

अनिल ने सोचा — वह क्या करे ? वह इस विषय में कुछ नहीं जानता। वह रोगिणी को देखकर क्या करेगा ?

उसने बालिका के मुख पर दृष्टि डाली। निरीह करुण भिक्षा। जैसे कि अनिल के देख लेने से उसकी मा बच ही जायगी।

उसे अपने ऊपर दया आई और अपने से अधिक उसके ऊपर। 'चल।'

बालिका का मुख खिल उठा। एक इल्की संतुष्ट मुस्कान उसपर आ गई। अनिल को समम्म में नहीं आया कि यह पारितोषिक पाने के लिए उसने क्या किया है।

नदी को ओर मुख किये आठ मोपिइयाँ खड़ी थीं। छतों में, अधिक शुद्ध होगा छप्परों में, जो छेद हो गये थे वे ताड़ के पत्तों से ढँके थे, जो वर्षा और सूर्य के प्रभाव से सूखकर, गलकर उससे चिपक गये थे।

उनके संमुख मछुओं के ऊदे रंग के जाल फैले हुए थे। सड़ी हुई मछली की मू सड़े पत्तों और कीचड़ की गंध के साथ मिलकर वातावरण को प्रायः असहनीय बना रही थी।

बालिका एक कोठरी के संमुख जाकर खड़ी हो गई।

'अम्मा ! मैं गुसाई को तुम्हें देखने ''।' उसने भीतर पड़ी रोगिणी को सूचना दो । उसने यह कार्य अपने विचार से किया था ।

होगिणी जैसे घबरा उठी । गुसाईं उसकी मोंपड़ी में 2

अनिल ने झुककर मोंपड़ी में प्रवेश किया। देखा कि रोगणी उठकर बैठने का प्रयत्न कर रही है। उसका पंजर मात्र शेष रह गया है। वह घवरा गया। बोला— 'तुम लेटो मा!'

नारी के कानों में अमृत-से वं शब्द पड़े। गुसाईं ने उसे इतने प्यार से मा कहकर संबोधित किया है। वह लेउ गई। अनिल जाकर उसके निकट खड़ा हो गया। और दृष्टि उठाकर मोंपड़ों में देखा।

उसमें संध्या का अंधकार था। टिट्यों के छेदों में से वायु भीतर चली आ रही थी। रोगिणी बिलकुल सूख गई थी। जान पड़ता था कि कई मास से बीमार है। उसने अपनी भीतर धँसी आँखों से अनिल की ओर देखा। वे नम हो आईं।

उस मोंपड़ी में एक वस्त्र भी संपूर्ण उसे नहीं दिखाई दिया। विछावन, उढ़ावन, धोती, कुर्ते सभी फटे और पेवंद लगे।

अनिल एक बार शंकित हुआ, एक सिहरन उसके शरीर पर आकर निकल गई। उसने रोगिणी की नाड़ी अपने हाथ में ले ली, उससे जिह्ना दिखाने की कहा।

रोगिणो का हृदय आशा से भर आया। बोली — मुझे मरने से डर नहीं लगता गुसाईं। पर यह बची है। इसका विवाह कर पाती, फिर...। बेटा है वह कमा-खा लेगा। बस, इस बार बचा दो गुसाईं! उसने अनिल के संमुख इतनी विनोत प्रार्थना की जैसी कि अल्लाह के संमुख भी न की होगी। वह इस अंतिम सहारे से खूब चिपट जाना चाहती थी।

'गुसाईं', तुम्हें बड़ा पुण्य होगा ?'

अनिल विचित्र परिस्थिति में पड़ गया। वह सामर्थ्य-हीन अनिभज्ञ। वह परम-पिता के कार्यों में क्या बाधा डाल सकता है।

'मा, चिंता न करो। तुम्हारी अवस्था ठीक है, मैं आश्रम से औषधि भिजवा दूँगा।'

'बेटी, भन्तुल को बुलाव तो।'

'तेरह वर्ष का एक युवा भीतर आया और उसे रोगिणो ने औषघि लाने के लिए गुसाई के साथ कर दिया।

'तुम्हारा भला होगा बेटा, जुग-जुग जियोगे।' रोगिणी की बुमती आशा पुनः जीवन पकड़ गई।

अनिल मोपड़ी से बाहर निकला तो सात-आठ बालक-बालिकाओं ने उसे घेर लिया। वह उनके लिए आइचर्य का विषय था। इससे पहले कभी कोई गुसाईं रोगी देखने उस चलती-फिरती बस्ती में नहीं गया था।

एक युवती ने कहा—'गुसाईं!' और अनिल ने देखा कि चटाई पर एक कोपड़ी के संमुख एक पुरुष लेटा हुआ है। बार-बार खाँस उठता है।

'क्या ?'

भौर युवतो ने उस पुरुष की ओर संकेत किया। अनिल उस ओर बढ़ा। सबने मार्ग छोड़ दिया।

अनिल को अचानक अनुभव हुआ कि वह महान है।

उसने एक नवीन दृष्टि अपने चारों ओर डाली। सबके चेहरे उसने देखें। मन में उठा ये सभी तो रोगों हैं। किसे-किसे देखूँ। तभी एक लड़की खाँसते बैठकर कें करने लगी।

अनिल उसकी ओर घूमा।

युवती ने कहा—उसे कुछ नहीं होगा गुसाईं! वह तो जबसे जन्मो है तभी से ऐसी है। दो चार दिन ठीक रहती है, फिर खाँसने लगती है और कय हो जाती है।

अनिल ने देखा, एक लड़का उसके अत्यंत निकट है। उसका मुख लाल हो आया है। शरीर कॉप रहा है। और वह नंगा उसके पीक्टे-पीक्टे आ रहा है।

अनिल ने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ लिया। अनुभव किया कि शरीर तप रहा है।

'इसे ज्वर है, लिटा दो।'

उसकी मा ने गुसाई की ओर देखा। और बालक को अपने निकट खींच लिया। अनिल ने देखा कि नाव उलट जाने के कारण जो चोट उस मछुवे के पैर में थोड़ी-सी आ गई थी वह अब निरंतर परिश्रम के पश्चात् तीन मास में कड़कर आधे

पैर में फैल गई है। पैर सूज गया है। उसमें पोप पढ़ गई है। और व्यक्ति सूखकर काँटा-सा हो गया है। इसके अतिरिक्त और कोई विशेष व्याधि उसे नहीं दिखाई दो।

'यह तो चीर-फाड़ का काम अस्पताल में ही हो सकेगा। शहर ले जाना होगा।'

युवती और रोगी दोनों के मुख उतर गये।

अनिल उसके निकट से चल दिया। निवासी आदरणीय अंतर से मार्ग छोड़कर खड़े हो गये। अनिल अपने में मझ, एक नवीन चिंता में चला जा रहा था। इतनी पीड़ा, इतनी वेदना क्यों है ? क्या वे लोग इनकी कुछ सहायता नहीं कर सकते ?

यकायक वह जागा। उसे लगा कि किसी ने उसके संमुख से कोई वस्तु हटाई है। उसने दाहिनी ओर दृष्टिपात किया। एक युवती ने एक कॉटेदार सूखी मार्ग में पड़ी शाखा को इटाकर दूसरी ओर फेंक दिया है, पर इस किया में वह शाखा उसी के वस्त्र में उलम्कर रह गई है। युवती उसे लटकते छोड़कर गुसाई की ओर देखती रही। अनिल ने एक बार देखकर नेत्र फेर लिए और आगे बढ़ गया।

वह जब कुछ दूर चला गया तो नारियों के हँसने का स्वर पीछे से उसके कानों में पहुँचा। घूमकर उसने नहीं देखा। पर सोचा—इतने रोग, अभाव और दैन्य के बीच भी यह लोग हँस सकते हैं। अथवा यह है वह जो इनके संतोष की हँसी उड़ा रहा है।

-4-

आश्रम के डाक्टर और वैद्य ने अनिल का अनुभव सुना। 'तुम अभी बालक हो।' वैद्य संन्यासी ने कहा।

'परंतु वहाँ वास्तव में कई रोगियों की अवस्था शोचनीय है।'

'हो सकता है। पर इम लोग आश्रम से बाहर जाकर औषि नहीं बाटेंगे। वे यहाँ आर्थे।'

'आने की सामर्थ्य यदि होती' '।'

'यदि हम लोग घर-घर जाकर रोगियों को देखने और औषधि बाँटन लगें तो आश्रम का चिकित्सालय बंद करना पड़ेगा।'

अनिल इस तर्क से सहमत न हुआ। बोला—यदि आप लोग नहीं जा सकते तो मुझे दो-चार मोटी-मोटी दवाइयाँ दे दीजिए। मैं जैसे बनेगा सही-गन्न दे दूँगा। दवा के नाम से राख भी गुणकारी हो जाती है।

आश्रम-वासियों ने समकाया कि सार्वजनिक कार्य करने का अर्थ यह नहीं है कि वे होग घर-घर बोमार खोजते फिरें।

अनिल ने नहीं माना। जिन्हें वह वचन दे आया है उन्हें एक बार तो औषि ले जाकर वह देगा ही। उनके इतने विश्वास और इतनी श्रद्धा का वह अपमान करेगा ?

वैद्यजी ने बुखार खाँसी आदि की कुछ औषधियाँ उसे दे दी और गुरुजी को लिख दिया कि अनिल आवस्यकता से अधिक उत्साही है। इसलिए चिकित्सालय के अधिक काम का नहीं है।

अनिल ने एक छोटे-से बक्स में सब औषिधर्य रखीं। कहीं भूल न हो जाये, इसिलए बड़े मनोयोग से उन पर नाम लिखे और प्रोतःकाल का अस्तिताल का काम समाप्त कर, भोजन कर, बक्स हाथ में लटका मछुवों की बस्ती की ओर चला गया।

बालकों ने देखते ही शोर मचाया, 'गुसाईं आये, गुसाईं …।'

और इस कोलाहल से वही युवती जिसने काँटा उठाया था, दौड़कर कोपड़ी से बाहर आई, और गुसाईं की ओर एकटक दृष्टि से देखने लगी।

गुसाई सामने पड़ी एक शिला पर बैठ गये। कल की औषि से रोगिणो को लाभ हुआ था। वह खाट पर बैठकर गुसाई को सभी प्रकार के आशिष दे रही थी। अतिल ने बक्स खोलकर सभी रोगियों को औषि बाँटी।

मुबारक को उसने नगर में अस्पताल भिजवाने का निश्चय कर लिया। उसके कोई जीवन का मार्ग है तो वही।

आशेष लेकर जब चला तो उस काँटेवाली युवतो ने काँपती हुई वाणी से कहा— 'गुसाई' !'

अनिल ने उसको और देखा।

वह बोली नहीं, नेत्र नीचे कर लिए। अनिल उसकी मोंपड़ी पर पहुँचा। उसने अपनी बृद्ध सास के नयन उसे दिखाये।

'अम्मा को बहुत कम दीखता है।'

भौंखों का चिकित्सक भी बनना पहेगा, यह अनिल की पता न था। पर जब वह चिकित्सक ही बनने चला है, तो पीछे क्यों हटे।

देखा, बोला—आंखों की दवा तो मेरे पास नहीं हैं। हाँ, कल लेता आऊँगा। 'इस समय यदि में आपके साथ चलूँ तो दिला दीजिएगा?'

अनिल एक सोच में पड़ गया। अभी इतनी औषिध ही उन्होंने बड़ी कठिनता से दी है। आंखों का विषय है। भगवान, तू ही सहायता कर।

तभी बुढ़िया बोलो-अल्लाह तेरा भला करेगा बेटा! करोम की बहू, अपने बेटे को बहु के साथ भेज दे। अल्लाह तेरी उम्र बढ़ावे।

करीम की बहु का पाँच वर्ष का कादिर बहु के साथ जाने को खड़ा हो गया। वह मार्ग में खूब उछलेगा। उधम मचायेगा। बोला—'चाची में चलूँगा तुम्हारे साथ !'

बहू मुस्करा पड़ी।

मार्ग में अनिल ने पृछा-- 'तुम्हारा नाम क्या है ?'

'ज़ैनब' एक सकुच के पश्चात् उसने कहा।

'यह कौन ?'

'मेरो सास है।'

'पति।'

'भरती हो गये हैं ! पता नहीं कहाँ हैं । तीन महीने पहले तक दस राये महीने आते थे, पर अब '''।'

'कोई और ?'

'हाँ, छोटा देवर था। अब नहीं रहा। उसी के शोक में अम्मा की आंखें जाने को हो रही हैं।'

आगे-आगे गुसाईं और पीछे-पोछे जैनब और उसके पीछे कादिर । जैनब की दृष्टि गुसाईं के शरीर पर लगी थो । कैसा सुन्दर शरीर है !

गर्दन का सीधापन, कंधों की चौड़ान और कमर, ज़ैनब को लगा कि वह बिल-कुल नारियों की-छी हैं। गुसाईं किसी बड़े घर का लड़का है। यह उसे विख्वास हो गया। यह हिंदू कैसे हैं जो ऐसे लड़कों को दूसरों की सेवा करने भेज देते हैं।

अंत में उसकी दृष्टि उसके चरणों पर जम गई। और वह उनके उठने-पड़ने में इतनी खो गई कि अपने आप थोड़ी देर में उसके पर चरण-चिह्नों पर पड़ने लगे। इस प्रकार उन चिह्नों द्वारा गुसाई का स्पर्श या उसका शरीर कंटकित हो गया।

वैद्यजी से विनती कर उसने एक अंजन फ़ैनब को दिलवा दिया। उसने जैसे कृतज्ञता से भरकर गुसाईं के पैर पकड़ लिए। उसके हाथ कॉप रहे थे, यह अनिल ने अनुभव किया।

वह संतुष्ट, विचारमम लौट गई।

**- ६ -**

गुरुजी ने अनिल को लिखा-

भच्छा हो यदि तुम चिकित्सालय के कार्य-क्रम में सहायता दे सको। तुम्हारे जीवन का यह समय सीखने का है; तुम्हारे साथी सब प्रकार सुयोग्य, कुशल और विश्वसनीय हैं ? भाशा है, तुम्हें मेरी इच्छा से सहानुभूति होगो और भविष्य में चिकित्सालय में तुम्हारा कार्य प्रशंसनीय होगा।

इसके उत्तर में अनिल ने गुरुजी को एक लंबा पत्र संपूर्ण विवरण सिहत लिखा। निवेदन किया कि जब तक चिकित्सा का प्रबंध रोगी के घर पर पहुँचने का नहीं किया जाता, चिकित्सालय से पूर्ण और वास्तिवक लाभ जनता को नहीं हो सकता। चिकित्सालय को अनिवार्य स्वास्थ्य-निरीक्षक के रूप में होना चाहिए।

- 6 -

गांव में प्रसन्न घोष का पुत्र बीमार था। घोष महाशय तीन वर्ष हुए संसार से बिदा ले गये थे। पीछे छोड़ गये थे, पत्नी विमला, बारह वर्षीय नरेश और पांच वर्ष की लता।

नरेश दो मास से ज्वर में पड़ा था। प्रारंभ में चिकित्सालय से औषिष्ठ छे जाता था, पर कोई लाभ न हुआ। अवस्था बिगड़ती गई। चिकित्सालय की चिकित्सा बंद हो गई। पड़ोसियों के बताये नुसखों का प्रयोग होने लगा। गंडा-ताबीज़ की महिमा घोष महाशय बहुत कुछ खंडित कर गये थे। वह अब पुनः प्रतिष्ठित होने लगी।

दौड़-धृप बढ़ गई और उसी के साथ रोग भी। विधवा घोष-पत्नी को लगा कि उसका जीवन-आश्रय धौरे-धोरे परिनिश्चित रूप से डूब रहा है।

इन्हीं दिनों अनिल ने उस ओर का चक्कर लगाया। रोगी की उपस्थिति जान अपनी सहायता अपित की। लता ने सूचना दी—'मां एक गुसाईं, भैया को देखने आये हैं।'

विमला आँसू बरबस रोके नरेश के ऊपर से मिक्खर्यां उड़ा रही थी। न जाने कैसे कितने दिन पश्चात् उसके हृदय में आशा का भाव उदित हुआ।

गुसाईं देखने आये हैं। बिना बुलाये देखने आये हैं। अवश्य ही भगवान ने उन्हें भेजा है। क्या पता भगवान स्वयं ही गुसाईं बनकर आये हों।

जब स्वयं भगवान चिकित्सक हो तो नरेश के लिए चिंता का कोई अवसर नहीं है।

सुख का जैसे तूफान उसपर टूट पड़ा। पति की मृत्यु के पश्चात् से इतनी सांत्वना, इतना सुख उसे कभी नहीं प्राप्त हुआ था।

शीघ्रता से उठकर वह बाहर आई और अनिल के चरणों में गिर पड़ी। 'भगवान, मेरे नरेश को रक्षा कीजिए।'

अनिल ने कहा — मा, भगवान अवस्य रक्षा करेंगे। देख्ँ तुम्हारा नरेश कैसा है ?'

अनिल की वाणी में इतना आत्म-विश्वास था कि उसने विमला के कॉपते हृदय को स्थेय प्रदान किया।

हाँ, अब उसका नरेश अवस्य बच जायेगा। जब मायापित स्वयं माया के विरुद्ध हों तो रोग-शोक का अस्तित्व कैसा ?

भनिल ने नरेश को देखा।

मा ने कहा-ओ लता, गुसाईंजी के लिए आसन ले आ।

अनिल ने यथाज्ञान रोगी की। परीक्षा को। दिखाने के लिए सभी कुछ देखा। क्या-क्या चिकित्सा हुई है ? पूछा और अपने बक्स में से औषधि निकालकर दी।

बोला—मा, कल इसी समय फिर आऊँगा। तुम चिता न करो। भगवान सब कृपा करेंगे।

विमला का हृदय भर रहा था, वह नयनों से फूट निकला। बोली — लता, गुसाईंजी के लिए जलगान ले आ बेटी। और अनिल से कहा — जब इनके पिता जीवित थे तो · · · इससे आगे वह बोल न सकी।

लता एक तरतरी में दो संदेश और एक गिलास में पानो ले आई। अनिल ने कहा—मा, इसकी आवश्यकता नहीं।

विमला बोली—गुसाईं, तुम्हें भगवान ने मेरे यहां भेजा है। तुम कोई भी हो, मैं बिना कुछ खिलाये जाने न दूँगी।

लता ने कहा - गुसाईं, ये संदेश बड़े अच्छे बने हैं।

अनिल ने उठने का उपक्रम किया। विमला मार्ग में खड़ी हो गई।

'गुसाईं, क्षमा करो । बिना जलगन किये, तुम्हीं बताओ, में तुम्हें कैसे जाने दूँ ?

अनिल का हृदय भर आया। उसने नरेश का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। भगवान से माँगा कि नरेश का रोग उसके शरीर में आ जाये। यदि मरना है तो वह जो संसार में व्यर्थ है, मर जाये और नरेश अपनी मा और बहिन के लिए बच जाये।

उसने जलपान किया । नरेश के शीश पर हाथ रख पूर्ण प्राणों से उसे स्वस्थ होने का आशीष दे वहाँ से चल पहा ।

- 6-

मछुओं की बस्ती में वह रोगिणो बन गई। रहमान की उसने नगर में भिज-नाने का प्रबंध कर दिया। वहाँ डाक्टरों ने उसकी टाँग काट डाली, पर वह बन गया। मछुओं का विक्वास अनिल पर जम चला।

ज़ेंनब ने आत्मीय दृष्टि से अनिल की ओर देखा। कंपित हृदय और कंठ से: कहा — गुसाईं, अम्मा की अखें

अनिल उसके साथ गया।

'अम्मा, अब क्या हाल है ?' अनिल ने पूछा।

'मुझे तो खास फायदा नहीं दिखाई देता, बेटा।'

ज़नब बोली--'फ़ायदा तो है, यह तो अम्मा ठोक से लगातीं कब हैं 2'

'हाँ बेटा, यहो होगा। अब में बुढ़िया आंखों में आंजन लगाती क्या अच्छी लगूँगी १ वे तो मुँदनी हो हैं, मरने पर न सही, दो दिन पहले सही।'

ज़ैनब ने अनिल को अपनी भौंपड़ी में एक आसन पर बैठा दिया। अनिल ने देखा, जैसे कि जैनब ने उसी के लिए इस भोपड़ी का साज शृंगार किया हो। उसने देखा कि दिख्ता में भी ज़ैनब ने व्यवस्था स्थापित कर दी है।

उसे बैठाकर ज़ैनब बोली — गुसाईं, तुम हमारे हाथ का बनाया खाओगे नहीं। मैं तुम्हें क्या दूँ। यह दो रोहू हैं।

उसने केले के पत्ते में लिपटी तो बड़ी बड़ी मछिलियाँ उसके संमुख रख दीं और स्वयं एक ओर खड़ी हो गई।

बालक•द्वार पर एकत्रित थे।

'मैं इनका क्या कहाँगा ?' अनिल ने कहा— तुम जानती हो कि हम आश्रम में मांस नहीं खाते। उसने ज़ैनब की ओर देखा।

उसे लगा कि ज़ैनब का चेहरा उसका वाक्य सुनकर उतर गया है। 'गुसाईं, मैंने इन्हें तुम्हारे लिए ही पकड़ा है।' इतना कह वह मौन हो रहो। अनिल अधिक सह न सका। उसने मछलियों को हाथ मैं उठा लिया। ज़ैनब के मुख पर एक इल्की मुस्कान आ गई।

-9-

अनिल ने मह मत्स्यदान स्वीकार तो कर लिया, पर उसे लेकर वह आश्रम में प्रवेश नहीं पा सकता ! उसे लता का ध्यान आया और वह मछलियाँ उसके घर देने चल पहा ।

नरेश का स्वास्थ्य अब सुधर रहा था। वह कई बार उसके घर आ-जा चुका था। उसने एक दिन विमला के मुख को तिनक ध्यान से देखा। उड़ता उसे लगा कि उसकी नासिका और उसके नयन उसकी मौसी के जैसे हैं। उसने कल्पना में बारंबार मौसी और नरेश की मा के चित्र निर्मित किये। उनहें ध्यान से देखा, उनकी सुलना की।

अज्ञात रूप से एक क्षण वह इस निश्चय पर पहुँच गया कि लता की माकी मुखाकृति बिलकुल उसको मौसो जैसो है।

द्वार पर पहुँचकर अनिल ने पुकारा—'लता!' लता थी नहीं। विमला बाहर आई। बोली—'आओ गुसाई'।' 'नरेश का जी अब कैसा है ?' अनिल ने घर में प्रवेश करते हुए पूछा। 'तुम्हारी कृपा…।'

अनिल जाकर रोगों के निकट बैठ गया। मछली भी विमला की ओर सरकाते हुए बोला—मा, आज एक मछुए ने यह भेंट दी है। मैं अस्वीकार नहीं कर सका। आश्रम में हम उसका उपयोग नहीं कर सर्वेगे, इसी से यहाँ लेकर आया हूँ।

विमला ने अनिल को ओर देखा। बोली—तो कब बनाऊँ ?

'मा, आश्रम-निवासी होने के कारण मत्स्यभक्षण की सुविधा मुझे श्राप्त नहीं। श्रद्धापूर्वक अर्पित यह भेंट व्यर्थ न जाये इसी से ···।'

वह विमला के मुख की ओर देखने लगा। मौसी के कल्पित मुख के साथ एक तुलना उसके मन में चल निकली। उसके मुख पर कुछ भाव आ गये, तभी नरेश की मा ने पूछा—'गुसाईं, क्या,बात हैं ?'

अनिल सकुचाया।

विमला ने आग्रह किया-'कहो न 2'

अनिल बोला—मा, तुम्हारी मुखाकृति बिलकुल मेरी मौसी जैसी है। वे मुझे बहुत प्यारी थीं। अनिल द्रवित हो गया।

'भाजकल कहाँ हैं वे बेटा !' 'सागर के गर्भ में ।'

विमला का हृदय काँपा। प्रश्न किया—और तुम्हारे माता-पिता ? 'वे भी।'

अनिल के आंसू रुके नहीं। मा की उपस्थिति में वह रो दिया। विमला ने उसका शीश अपनी गीद में ले लिया। परिवार के शोक में भनिल इस प्रकार कभी नहीं रोया था।

शांत होने पर विमला ने पृछा—बेटा, बता जाओ मछली तुम्हारे लिए कब तैयार कर रखूँ।

'नहीं मा, में नहीं त्या नयूँगा। तुम जैसा उचित समको इसका उपयोग करो।'

स्थानीय आश्रम के प्रबधक डाक्टर वाणीभूषण थे। उनके पिता सरकारी नौकर थे। बात्यावस्था से जवानी तक उन्होंने सरकारी नौकरी के स्वप्न देखे थे।

इंट्रेंस में एक बार फ़ेल होकर जब वे एफ॰ए॰ में दो बार पहले फ़ेल हुए तो उन्हें अनुभव होने लगा कि देशसेवा कहीं सुंदर व्यवसाय है। तीसरी बार जब वे फ़ेल हुए तो उन्हें विद्वास हो गया कि देशसेवा से बढ़कर मानव-जीवन सार्थक करने का उपाय दूसरा नहीं।

विधवा माता की मृत्यु होते हो उन्होंने पितृ-ऋण के परिवर्तन में अपनी संपत्ति साहकार को दे दी और स्वयं विरक्त-वृत्ति धारण कर छी।

डेढ़ वर्ष के निरतर अध्ययन के पश्चात् वे उपाधिप्राप्त होमियोपेथिक डाक्टर

वैद्य नीलरतन उनके सहकारी थे, उन्होंने चार वर्ष अथक परिश्रम करके आयु-वैद की शिक्षा पाई थी। पर व डाक्टर न बन सके थे। इसी आश्रम में उनका स्थान डाक्टर वाणीभूषण से नीवा था।

जिस समय वे आश्रम में प्रविष्ट हुए थे, दोनों का पद समान था। वाणीभूषण उसके परचात्, डेढ़ वर्ष में विद्वान् और डाक्टर हो गये। नीलरतन चार वर्ष अध्ययन करके रूढ़िवादी और अगतिशील ही अधिक बने। फलतः— डाक्टर का भार बढ़ा और उनका घटा।

वाणीभूषण होमियोपैथिक के डाक्टर हो न थे, वे यौगिक साहित्य और उसकी क्रियाओं पर भी अधिकार रखते थे। उनके निवासगृह में स्वामी विवेकानंद का एक विशालकाय चित्र लगा था। वे वस्न सदा उन्हीं को भांति धारण करते थे।

उनका कथन था कि छोटी-छोटी बातों में बड़ों का अनुसरण करना बहप्पन को अपने निकट बुलाने का सबसे सरल और सफल उपाय है।

वे आश्रम में स्वामीजों के नाम से संबोधित किये जाते थे। और वैद्यजी महा-राजज़ी के नाम से।

स्वामीजी ने अनिल को बुलाया और बैठने का संकेत किया।

कमरे में दरी थी, उसके ऊपर चाँदनी। एक ओर दीवार के सहारे सुंदर गलीचा बिछा था। उसके दाहिने सिरे पर स्वामीजी विराजते थे। उनके संमुख एक छोटा डेक्स था और दाहिनी ओर घूमनेवाला पुस्तक-रेक।

अनिल ने उत्सुक नयनों से स्वामीजी को ओर देखा और स्वामीजी ने अत्यंत गंभीर मुद्रा से उसकी ओर। उन्होंने एक पत्र डेक्स में से निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया।

पत्र गुरुजी का था। अनिल को ज्ञात हुआ कि गुरुजी ने उसके ऊपर स्वामीजी को पूर्ण अधिकार दे दिया है। उसे वाहिए कि विनीत नियमित सदस्य की भौति दल में रहकर दलपति के आदेशानुसार अपने उद्देशों की सफलता के लिए कार्य करे।

'पढ़ लिया तुमने ?' स्वामीजी ने गंभीर स्त्रर से पूछा। 'जी।'

'गुरुजी ने मुझे स्पष्ट लिख दिया है कि तुम्हारी विचित्र भावनाओं और इच्छाओं द्वारा मैं आश्रम के किसी कार्य में बाधा न उत्पन्न होने दूँ।'

अनिल चुप रहा।

'इसलिए में भव घर-घर व्मकर तुम्हारे औषधि-वितरण का अंत करना चाहता हूँ।'

'परंतु …'

'कोई परंत्र नहीं।'

'जनता को मेरी औषधि से लाभ ही हुआ। आश्रम को प्रतिष्ठा और उसके प्रति लोगों को सद्भावना बढ़ो है।'

'जो रोगो है उसे भौषधि लेने यहीं आना चाहिए। समझे और तुम न देव हो न डाक्टर!'

'स्वामीजी, जो औषियाँ मैं बाँटता हूँ उनसे यदि किसी को लाभ न होगा तो हानि भी न होगी। लाभ हो रहा है यह प्रत्यक्ष है। जब लगभग प्रत्येक व्यक्ति मले-रिया-आहत है तो उससे भाने की आशा कैसे की जा सकती है ?'

'वह हमारा दृष्टिकोण नहीं हैं। तुम्हें भूलना न चाहिए कि हम केवल चिकित्सा-लय नहीं हैं, ज़मींदार भो हैं।'

'तब तो इमारा कर्ताव्य अपनी प्रजा के प्रति ।''।'

'मुझे कर्त्त व्य-अकर्त्त व्य की शिक्षा तुमसे नहीं लेनी होगी। सार्वजनिक औष-धालय कैसे चलाये जाते हैं, इसका अनुभव तुमसे अधिक मुझे है।'

'पर इससे हमारा लक्ष्य तो पूरा नहीं होता ?'

'लक्ष्य गाँव का निरोग होना नहीं है। औषधालय का चलते रहना है। दुम्हें इस विषय में चिंता की आवश्यकता नहीं है।'

'स्वामीजी ।'

'यहाँ ऐसा ही होता आया है। मैं किसी की गड़बड़ो नवीनता के नाम पर...।'

'यदि इसी उद्देश्य से हम यहाँ बैठे हैं तो यह पाखंड है। आतम-प्रतारणा है। 'में यह सुनने को प्रस्तुत नहीं हूँ। यदि तुम मेरे अधिकार में कार्य नहीं कर

सकते तो मैं गुरुजी को लिख दूँ, तुम वापिस जा सकते हो।'

भनिल चुप रहा।

'अब तुम्हें औषधि बांटने जाने की आवश्यकता नहीं है।'

'परंतु जो लोग मुफ्तसे औषधि लेकर लाभ प्राप्त कर रहे हैं उनके पास औषधि न पहुँचने से···।'

'जिसे आवश्यकता होगी, आप आयेगा । में जो कहता हूँ वह करो ।'

अनिल को यह सब बहुत अच्छा न लगा। एक बार लौटकर गुरुजी के आश्रम में जाने की इच्छा हुई। पर कहा — जैसी आपकी इच्छा हो।

'जाओ।'

अनिल विचारमग्न उठकर वहाँ से चला गया।

- 88 -

शस्त्र-चिकित्सा का आश्रम में िशेष प्रबंध न था। साधारण फोड़े-फुंसी और बोटों का इलाज हो जाता था।

एक आठ-नौ वर्षीय बालक के हाथ में चार बड़े-बड़े घाव थे। संन्यासी विश्वनाथ यह कार्य करते थे। रुई घाव से चिपक गई थी। वे उसे शीघ्रता से उतारना चाहते थे। बालक चीख उठा।

विस्वनाथ का मुख चढ़ा, उन्होंने बालक को डाटकर कहा, 'चुप रहो'।

बालक घवरा गया। उन्होंने फिर रुई उठाने की चेटा की, और बालक फिर चीखा।

विश्वनाथ प्रायः कृद्ध हो गये ।

अनिल को लगा कि बालक के साथ जितनी नम्रता और सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए उतना विश्वनाथ नहीं कर पा रहे हैं। उनका द्वाथ एक कठोर है।

वह बोला—लाइए, इसे इधर दे दीजिए।

विक्वनाथ ने बालक को उसकी ओर सरका दिया और स्वयं एक वृद्धा के हाथ में पट्टी बॉधने लगा।

विञ्चनाथ ने सोचा था कि बालक अनिल के वश नहीं अयोगा। उसे पट्टी **उसी** से बँधवानी पड़ेगी।

पर अनिल के हाथों बालक ने रुई छुड़वा ली, घाव धुलवा लिया और पट्टी बँधवा ली। कष्ट उसे हुआ। उसे वह जी कड़ा कर सहता रहा। मिनका नहीं।

विश्वनाथ ने अनिल की ओर देखा। अनिल के नयनों पर विजय की मलक थी। विश्वनाथ बुरा मान गये। बालक की दृष्टि ने बात और बढ़ा दी।

विश्वनाथ ने स्वामीजी से शिकायत की — अनिल सब बातों में अपनी टाँग अङ्गता है। उसकी उपस्थिति में कोई कार्य सुचारुता से करना असंभव है।

- १२ -

स्वामीजी ने अनिल को ताइना दो।

'शिक्षित समक्त कर तुम्हें चिकित्सालय में कार्य दिया गया था, पर तुमने प्रत्येक स्थान पर अपने को अयोग्य प्रमाणित किया है।'

अनिल चुप रहा । अपराध क्या है ? उसे विदित न था ।

'तुम्हारी उपस्थिति कार्य में सहायक होगी, ऐसा में समम्मता था। पर खेद है कि मुझे इसके विरुद्ध सूचना प्राप्त हुई है। प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारे विरुद्ध जान पड़ता है। क्यों 2'

'मुझे क्या पता ?'

'अब तुम्हें अस्पताल में जाने को आवश्यकता नहीं।'

अनिल के हृदय में विद्रोह उठा । बोला—जैसी आज्ञा होगी, वही करूँ गा।

'हाँ, तुम एक कार्य कर सकते हो। कल प्रातःकाल उठकर रामगंज चले जाना। मार्ग जानते हो न ?'

'जी।'

'वह मठ की ज़मींदारी है।'

'जी।'

'वहाँ नंबरदार से ऋहना कि तीन-चार गाड़ी लकड़ियों का प्रबंध करा दो, शीघ्र ही।'

'जी।'

'कहना, शीघ्र आवश्यक है।'

'जी।'

'जाओ।'

भनिल डठने को हुआ, पर रुक गया। स्वामी भी की ओर देखा।

'क्यों, क्या अधिक दूर है ! आते-जाते दस मील से अधिक नहीं पड़ेगा। दोपहर के भोजन का प्रबंध वे लोग वहाँ कर ही देंगे। इतना कष्ट तो तुम्हें सहन करने का अभ्यास होना ही चाहिए।'

'यह बात नहीं है।' अनिल ने धीरे से कहा।

'तो फिर …?'

'मैं सोचता हूँ कि वहाँ तक जाना तो है ही, यदि आप ठीक समझें तो कुछ ज्वर और खाँसी की औषधि दे दें। जिन्हें आवश्यकता होगी, देता आऊँगा।'

'मेंने तो यह बात तुमसे नहीं कहीं थी।'

'जी।'

'मैंने जो कहा है बस उतना ही करना है। यदि वहाँ किसीको औषधि की वास्तव मैं भावस्थकता है तो वह स्वयं यहाँ आयेगा। तुम्हें उसकी चिता क्यों होनी चाहिए ?' 'जी।'

'तुम्हें दिन निकलने से पहिले ही यहाँ से चला जाना है।'

'जी।'

'जाओ।'

'जी।'

#### - 23 -

रामगंज में अनिल ने संन्यासी-वेश का आतंक देखा। एक बार वह इस आतंक से स्वयं भयभीत हो गया, पर छुछ क्षण पश्चात् जब उसे अनुभव हुआ कि चारों ओर से उसकी खुशामद हो रही है तो एक गर्व और प्रसन्नता का भाव उसमें आ गया। वह जमींदार का प्रतिनिधि है। वह वास्तव में कुछ है।

तीन घंटे आदर-सत्कार या विश्राम कर अनिल वापिस चल पड़ा। मार्ग में एक वाटिका पड़ती थी। उससे जब आगे बढ़ा तो देखा कि मार्ग में एक नारी-मूर्ति में खड़ी है।

उसके हृदय में एक उत्सुकता जगी। निकट आने पर मूर्ति पहिचानी-सी जान पड़ी।

```
'अरे जैनब, तुम ?'
    'गुसाई', कहाँ रहे ?'
    'क्यों ?'
     'में बहत मार्ग देखती रही, पर ''।'
    'जैनब ।'
    'गुसाई' !'
    'कहो।'
     'कहाँ गये थे 2'
     'रामगंज।'
     और फिर जैनब ने निकट के बृक्षकुंज के नौचे एक वस्त्र बिछा दिया। अनिल
उसपर बैठ गया, जैनब उसके निकट ।
     जैनब अनिल के मुख को ओर देखती रही । बोली—गुसाईं , तुम्हारा मुख कुछ
उतरा हुआ है ३'
     'नहीं तो।'
     'नहीं कैसे १ अब तुम दवा बॉटने नहीं आते !'
     'हाँ, दूसरा काम ले लिया है।'
    'गुसाई' ?'
    'जैनब ।'
     'यह चार अमरूद हैं। स्वीकार करोगे ?'
     'जैनब, तुम्हारे हाथ से क्यों नहीं स्वीकार कहाँगा !'
     जैनब ने चारों अमरूद उसके निकट रख दिये।
     'जैनब, यह अमरूद तुम कहाँ से लाईं।'
      'पेड में से।'
     'कौन-से पेड़ में से ?'
     'वहीं निकट के बाग में हैं।'
     'तुमने चोरी की है।'
```

'पेड़ में से चार अमरूद ले लेना क्या चोरी है ?'

'मालिक से बिना पूछे यदि लिये हैं तो चोरी ही है।'

'कौन मालिक ?

'बागवाला।'

'नहीं, गुसाई', मैंने बागवाले से नहीं पूछा। पर जिस समय मैं यह अमरूद तोड़ रही थी तो सबसे बड़ा मालिक देख रहा था। उसने रोका नहीं।'

'सबसे बड़ा मालिक कौन ?'

'अल्लाह ।'

'जैनब, जान पड़ता है, में तुमसे बातों में जीतूँगा नहीं।'

'गुसाईं !'

अनिल ने अमरूदों की ओर, जैनब की ओर और फिर लहलहाते खेतों तथा आकाश की ओर देखा। वायु की लहरियां खेतों पर खेल रही थीं और ऊपर बादलें के खंड उन्हीं पर झूल रहे थे।

'अमरूद तराश्रुँ, खाओगे न !'

'जैसी तुम्हारी इच्छा।'

जैनव ने चाकू निकाला और अमरूद काटने लगी। एक फाँक गुसाई को दी।

'तुम नहीं खाओगी ?'

'नहीं।'

'क्यों ?'

'तुम्हें मतलब ! तुम खाओ।'

अनिल ने अम्बद खाना प्रारंभ किया।

जैनब अनिल की ओर देख रही थी। चाकू की ओर उसका ध्यान न था। वह अमरूद काट थोड़ा उसके हाथ को भी काट गया। रक्त निकल आया। जैनब ने उँगली छिपा ली।

'क्या हुआ ?'

'कुछ नहीं।'

'कुछ कैसे नहीं, अँगुली काउ ली है।'

'言' 1'

और अनिल ने अपनी चादर में से पट्टी फाइकर तत्क्षण जैनव की अँगुली पर बांध दी।

'तुम बही असावधान हो।'

जैनब बोली नहीं। वे दोनों उठे। अनिल ने तोनों शेष अमरूद अपने अँगोछे में बांध लिये। दो डग चलने पर जैनब बोली—'गुसाईं!'

अनिल ने उसकी ओर देखा।

'एक अमरूद मुझे दो।'

अनिल भेंप गया। दो अमरूद उसे देने लगा।

'दो नहीं, एक ही चाहिए।'

जैनब ने एक अमरूद लेकर अपनी मॉपड़ी का मार्ग लिया। उसका हृदय प्रसन्नता से भरा था। अनिल ने आश्रम पहुँचकर स्वामीजी को प्रणाम कर रामगंज के समाचार दिये।

#### - 83 -

सप्ताह व्यतीत हो गये। अनिल औषधि के संपर्क से हटाकर साधारण प्रबंध-विभाग में डाल दिया गया। वह भोजन की व्यवस्था करता, आय-व्यय का लेखा रखता और इसके भितिरिक्त प्रमुख व्यक्तियों के संपर्क से परे जो कार्य होता उसे करता।

नरेश धीरे-धीरे अच्छा हो गया । इस उपलक्ष्य में उसकी माता ने एक छोटे सह-भोज की व्यवस्था की । नरेश ने आश्रम में आ अनिल को निमंत्रण दिया ।

'मेरा आना प्रायः असंभव है नरेश !'

'क्यों दादा ?'

'आश्रम का समस्त प्रबंध मुक्तपर आ पड़ा है। यहाँ से एक क्षण टलना प्रायः असंभव ही है।'

'दादा, कुछ समय निकालकर \*\*\*।'

अनिल ने विमला का आग्रह समका। वह खयं इस भोज में सिम्मिलित होना चाहता था। बोला—नरेश, आश्रम के नियम आजकल कठोरता से पालन किये जा रहे हैं। पर एक आशा को रेख है। तुम खामीजी से कह देखो। यदि वे अनुमित दे दें तो •••।'

नरेश तो अनिल को लिवा ले जाने आया था। वहीं उस प्रीतिभोज का केंद्रीय व्यक्ति था।

स्वामीजो ने कहा—'नहीं, भाई, आश्रम के किसी व्यक्ति को बाहर भोजन करने का नियम नहीं है। अनिलः।'

'खामोजो', नरेश ने विनय की—'मा की अत्यंत तीव इच्छा है। युद्धा विधवा…।' 'किसके यहाँ ''।'

'में बड़े घोष का पुत्र हूँ।'

'अच्छा !'

'तो आज्ञा है ?'

'तुम्हारे परिवार की यह इच्छा में टाल नहीं सकता। पर भाई, अनिल को शीघ्र छुट्टी दे देना।'

'जी।'

'देखो अनिल', खामीजी ने उसे नरेश के संमुख ही संबोधित किया—'तुम यह निमंत्रण खीकार कर सकते हो, पर आश्रम के नियमों का ध्यान रखोगे, यह आशा करता हूँ।'

अनिल स्तब्ध रहा।

नरेश के यहाँ भोजन कर अनिल ने सोचा कि बहुत समय से मछुवों की बस्ती की ओर वह नहीं जा पाया है। वहाँ जाने की स्पष्ट इच्छा नहीं जगी। पर ध्यान आते ही पैर उस ओर ले जाने लगे।

एक युवती ने बालकों से घिरे अनिल से कहा—गुसाईं, जैनब बहुत बीमार है। और अनिल को लगा कि उसकी फोंपड़ी की ओर वह शीव्रता से जा रहा है।

ज़ैनब भूमि पर बिछे फूस पर पड़ी हुई थी और कराह रही थी। अनिल ने पुकारा—जैनब !

'कौन ? गुसाई' ?'

जैनम के पीड़ा से व्यय मुख पर एक मुस्कान आ गई।

'क्या हाल है ?'

'तुम्हारी दया है।'

अनिल ने बैठकर उसे ध्यान से देखा। नाड़ी-परीक्षा की और फिर जो उसके जोड़ सूज आये थे उन्हें देखा।

'पीड़ा बहुत है ?'

令门

भिनल ने कहा — मैं अब्दुल को लिये जाता हूँ, औषि भिजवा दूँगा।

'अभी क्यों जाते हो, तनिक बैठो।'

ूअनिल रुक्त गया। भौपड़ी में देखा, दिरद्रता जैसे पूर्ण रोष से उनपर आ रही हो।

'अम्मा कहाँ हैं ?'

'यहीं कहीं नदी में बंसी डाले बैठी होंगी।'

भनिल चुप रहा। जैनब के मुख की ओर देखता रहा।

'अब कई मास से रुपया आना बंद हो गया है। खाने को तो कुछ चाहिए हो।'

अनिल को लगा कि देरी हो रही है।

'चॡ्रँ।'

'जेसी तुम्हारी इच्छा !'

अनिल ने महाराजजी से प्रार्थना की कि वे थोड़ी-सी औषिष जैनब के लिए दे दें। उसने रोग का पूर्ण विवरण उन्हें सुना दिया।

'यह औषधालय का समय तो नहीं है अनिल!' उन्होंने कहा। 'उसकी दशा अत्यंत खरान है। पीड़ा से चीख़ रही है।'

'जो शरीर का भोग है वह तो भोगना ही होता है।'

'आप ताली दे दीजिए। मैं खयं निकाल ऌँगा।'

'ताली मैं किसी को नहीं दे सकता। तुम लड़के से कह दो कि कल रोगिणो यहीं आकर दवा ले जाये। कल तक मर नहीं जायगो।'

'महाराजजी ।'

'क्या ?'

'मैं उसे आश्वासन देकर यहाँ तक ले आया हूँ।'

'तो मैं क्या कहाँ ? तुम अनिधकारी कार्य करते फिरो, मैं उसका उत्तरदायी वैसे बनूँ। तुम जानते हो कि स्वामीजो नियम-पालन में कितने कठोर हैं।'

'महाराजजी ।'

'भई, इस समय असंभव है।'

अनिल ने कंपाउंडर से प्रार्थना की कि किसी प्रकार वह उसका यह कार्य करा दे। पर उसने भी कोरी विवशता प्रदर्शित करने के अतिरिक्त और कोई सुहायता न की।

अनिल प्रायः रो आया। अचानक उसके मन में उठा कि उसके हाथ में भी तो आश्रम का एक कार्य है। वह इन लोगों को क्या असुविधा पहुँचा सकता है। बदला छेने की तीव्र भावना उसमें उदित हो गई। ये उसका तिनक-सा काम नहीं कर सकते और अब जब इनका कोई काम पड़ेगा तो वह ध्यान रखेगा!

अत्यंत लिजित होकर उसने भन्दुल से कहा—इस समय औषि नहीं मिल सकेगी। कल तक तैयोर हो जायगी। यदि संभव हो तो वह प्रातः यहाँ तक भा जाये।

अब्दुल ने अनिल का उतरा चेहरा देखा और चला गया।

- 48 -

अन्दुल को बिदा कर अनिल अपने कार्य में लगा, पर काम बनने के स्थान पर बिगड़ा ही। उसका मन अव्यवस्थित और व्यय्न हो गया। क्या इस आश्रम में उसका कोई अधिकार नहीं ? वह केवल अपमान का ही पात्र है ? उसने औषधि अपने लिए

नहीं माँगी थी। समय से बाहर रोगो औषधि छे जाते हैं। हां, पर पैसा देकर! आश्रम को नहीं, वैद्य या डाक्टर को।

अनिल ने कार्य करना बंद कर दिया। वह बेठ गया।

जैनब कितने कष्ट में थी। अब्दुल समाचार कहेगा। वह यहाँ तक केसे आयेगी। वैसे ही पोड़ा से छटपटाकर मर जायगी।

उसके मन में उठा कि कैसे भो हो औषधि जैनब को मिलनी चाहिए। वह उठा और औषधालय की ओर चला।

विचारा, स्वामीजी से मांग देख्ँ। कदाचित् वे दें!

पर साहस न हुआ। उसे अब आश्रम पर विशेष श्रद्धा नहीं रही। साधारण राग-द्धेषमय मानव के अतिरिक्त और ये लोग कुछ नहीं हैं।

औषधालय के संमुख जाकर वह खड़ा हो गया। क्या ताला तोड़े ? पर उसने कभी यह कार्य किया नहीं।

जैनव तड़पती होगी। और औषधि इस कमरे में बंद है। वह महाराजजी से तालो छीन लाये ! असंभव है !

उनसे कह दे कि वह ताला तोड़ने जा रहा है। फिर कौन तोड़ने देगा। वह जड़ मूर्तिवत वहाँ खड़ा रहा। बैठ गया, फिर उठा। ताले को हाथ से छुआ, दूर हट गया।

मन में हुआ कि जैनब इसी प्रकार पीड़ा से छटपटाकर मर जायगी।

उसपर उन्माद छा गया। वह उठा। एक पत्थर उठा लिया और घड़ाघड़ ताले पर प्रहार करने लगा। दो प्रहारों में वह नाम मात्र का ताला इटकर भूमि पर जा पड़ा।

ताले को जेब में रख अनिल औषधालय में गया। औषधि काफी परिमाण में निकाली। कागज में लपेटी, और बाहर निकलकर द्वार बंद कर दिया।

चारों ओर देखा। आश्रम का कुछ कार्य करना है, इसकी उसे चिंता न रही। वह औषधि छेकर तेजी से मछुओं की बस्ती को ओर चल दिया।

महाराजजी अनिल के विषय में यह नवीन सूचना देने स्वामीजी के पास गये। 'उसने फिर औषधि बांटना प्रारंभ कर दिया।'

'अच्छा हुआ, भापने ताली नहीं दो।'

'अरे महेरा, तनिक अनिल संन्यासी को बुलाना तो ।'

'अनिल का चाल-चलन ठीक नहीं है।'

'मुझे भी इसी प्रकार का संदेह है।'

महेश ने लौटकर सूचना दो कि वे आश्रम में नहीं हैं।

महाराजजी और स्वामीजी ने एक दूसरे की ओर देखा। स्वामीजी ने नौकर से कहा— पूछो, कहाँ गये हैं ?

'पता नहीं।' नौकर ने पता लगाया।

'अच्छा ।'

'ऐसे व्यक्ति के साथ क्या किया जाये इसपर दोनों चिकित्सक विचार करने रहेंगे।

#### - 84-

अब्दुल जब औषिध के स्थान पर औषधालय तक चल आने का निमंत्रण लेकर पहुँचा तो जैनब का आशा से भरा हृदय धक से हो गया। जिस प्रकार पानी का बुल-बुला भ्रह्म तिनके की ठेस से फूट जाता है उसी प्रकार इस समाचार ने उसके हृदय की सुखतरंग को शांत कर दिया।

उसने अपने संमुख देखा पीड़ा का एक विस्तृत क्षेत्र, जिसका कहीं अंत दृष्टिगोचर नहीं होता था। जो अश्रु और सिहरन से भरा था।

क्या कारण अनिल की इस असफलता का हो सकता है, इस ओर उसका ध्यान न गया। उसके संमुख था कि औषधि नहीं आई। औषधि से लाभ ही होता, यह बात न थी, पर एक अमित आत्मसंतोष अवस्य था।

जैनब ने उन नयनों से चारों ओर देखा, जिन्हें कुछ क्षणों से स्पष्ट कुछ दिखाई न देता था। उसने केवल देखी दारुण यंत्रणा और टीसों से भरी रात्रि।

औषि की आशा से उसका हृदय कुछ कोमल हो आया था। आशा थी कि संपूर्ण कृष्ट उसे सहना न पड़ेगा, औषि बहुत कुछ बाँट लेगी। पर अब जब सब उसे ही सहन करना है तो उसने हृदय को कठिन करना प्रारंभ किया।

दो क्षण के पश्चात् उसे दृढ़ता प्राप्त हो गई। निराशा से जो भय उसकी आत्मा पर छा गया था, वह छिन्न-भिन्न हो गया।

वह इस भीषण यंत्रणा को सहन करेगी। अनिल से अपना दुःख निवेदन कर उसने अनुचित ही किया है।

इसी अवस्था में दांत पर दांत दबाये, ललाट पर बल डाले वह वेदना सहन कर रहो थो कि अनिल औषधि लेकर पहुँचा।

'जेनब !'

प्राणों का संपूर्ण बल लगा, वेदना से युद्ध करती हुई जैनब के कानों में यह स्वर अमृत-सा पड़ा। पर जिसका यह स्वर है वह इस अवसर पर वहाँ सदेह उपस्थित हो सकता है, इसका उसे विद्यास न हुआ। उसने इसे कानों का श्रम समन्ता।

'जैनब ।'

अब जैनब ने शीश उठाकर देखा। और अनिल को भोंपड़ी के द्वार पर खड़ा पाया।

उसके नयनों में अश्रु भर अग्ये। बंठ रुद्ध हो गया। मूक उसकी ओर देखती भर रहो।

अनिल भोंपड़ी के भीतर गया।

'जैनब, मैं औषिघ ले आया हूँ, लो। सात दिन के लिए होगी, उसके बाद. देखा जायगा।'

डेनब के नयनों से अश्रु टपक पड़े।

'तुमने बड़ा कष्ट किया गुसाईं !'

'अम्मा कहाँ हैं ? क्या अभी नदी से ""?'

'हाँ, आती ही होंगो।'

अनिल ने देखा कि जैनब का चेहरा जैसे इस भीषण यंत्रणा के मध्य में भी खिल उठा है।

'लो, एक ख्राक खा लो।' उसने एक गोली उसे दी। जैनब उसे लिये वहीं पड़ी रही।

'पानी कहाँ रखा है ?' फिर चारों ओर मोंपड़ी में दृष्टि डालकर बोला—में भी कैसा मूर्ख हूँ; तिनक-सा तो स्थान है, उसमें खोज नहीं सकता, तुमसे पूछने बेठा हूँ। उसने उठकर एक मिट्टो का बँधना उठा लिया। यही उस गृहस्थ का जल पात्र था। नदी का तट था। घर में जल रखने की आवश्यकता न थी। एक बँधना ले आये, समाप्त हो गया तो फिर आ गया।

'हो।'

जैनब ने गोली खाई और पानी विया।

अनिल जब बँधना उसके हाथ में ले रहा था तो उसने अनिल का हाथ पक्र र किपत अधरों से एक हल्का चुंबन उनपर अकित कर दिया। जैसे कि अपने कट र अधरों से अनिल के के मल हाथ छिल जाने का भय हो।

अनिल ने अपना हाथ शोघ्रता से खींच लिया। उसने कहा—'जैनब!' बँधना नीचे गिरा और फूट गया। पानी बिखर गया।

जैनब बोली नहीं, उसने अनिल की ओर एक दृष्टि देखा और श्रीश नीचा कर लिया।

एक असुविधामय शांति कॉपड़ी में छा गई। दोनों व्यक्ति अपने आने में मन बैठे थे कि अम्मा का आगमन हुआ।

'अम्मा ने बंसी द्वार पर रखी और लबी साँस ली।'

'बहू, आज भो तोन छोटी-छोटो मछिलयां हो मिली हैं। अल्लाह पता नहीं क्या करेगा ! और कौन है ?'

'गुसाईं हैं, मेरे लिए दवा लाये हैं।'

'भगवान इनकी उमर बढ़ाये। बेटा, इस बहू को अच्छी कर दो तो तुम्हारे गुन -गाऊँगी। इसके पड़ने से मेरी कमर ही टूट गई। पता नहीं, इब्राहीम का क्या हुआ ...।'

अम्मा बैठ गईं। और इत्राहीम पुत्र का स्मरण कर उनके नयनों से आंसु

'आज छः महीने गये हो गये न कोई खत ही आया और न•••।'

'अम्मा ।'

'बेटा !'

'अक्सर इस प्रकार की देर हो जाती है। इब्राहीम अच्छी तरह से होगा।' 'वेटा, तुम्हारा कहना सच हो। पर दिलः। और लड़ाई पर तो गया हो है।' 'अम्मा, मैंने तुम्हारा नुकसान कर दिया है।'

'क्या बेटा १'

'कुछ नहीं अम्मा, मुझे पानी दे रहे थे, मेरे बाल के बँधना छूट गया।' जैनब ने कहा।

'अम्मा, यह पैसे छे हो। और मँगा होना।' अनिल ने दो आने पैसे अम्मा को दिये।

'अल्लाह तुम्हारा भला करे बेटा !'

'अम्मा, मछलियां क्यों नहीं मिल रही हैं ?'

'बेटा, नदी चढ़ रही है ।'

'क्या बहुत चढ़ आई है ?'

'हाँ बेटा, जब नदी चढ़ आतो है तो मछिलयाँ भी बह जातो हैं।'

अनिल के मन में सहसा उठा कि जब नदी चढ़ आती है तो मनुष्य भी बह जाते हैं। उसने देखा कि यह मछुओं की बस्ती एक टीले पर स्थित है। यदि नदी काफी चढ़ आये तो वह टापू मात्र रह जायगा। रोकते-रोकते ही मुख से प्रदन निकल गया।

'अम्मा, यदि इन फोंपिइयों तक पानी आ जाये तो ?'

अम्मा का हृदय कांपा, पर आश्वस्त होकर उन्होंने उत्तर दिया – बेटा, पानी हरसाल ही चढ़ता है, कभी-कभी बहुत चढ़ता है, पर टीले के ऊपर तक कभी नहीं पहुँचा, अल्लाह का करम है।

अनिल के भीतर से फिर उठा कि यदि पानी यहाँ तक आ जाये तो ? यह सब म्होंपडियाँ वह जायेंगी और इनके निवासी और जैनब और अम्मा ?

पर इस सबसे उसकी ममता क्यों हो ?

# सागर सिरता और अकाल

मन ने कहा — कि यदि वे चारों ओर से नहीं से घिर जायें तो सहायता कहां से आयेगी ? नदी में जो तीन डोंगियाँ हैं। वे क्या करेंगी ? और पानी यदि इस टीले पर चढ़ आता है तो क्या मीलों तक न फैल जायगा। उसका आश्रम ?

उसे इस सबसे मतलब !

'अम्मा, मैं चलता हूँ। जैनब को दवा रोज खिलाती रहना। हो सके तो तोन-चार दिन में किसी से हाल कहला भेजना। मुझे दूयरा काम मिल गया है। इसलिए मेरा आना कठिन ही है।

'अच्छा बेटा, अल्लाह ने जैसा तुम्हें दिल दिया है वेसा ही सौभाग्य भी दे।' अनिल वहाँ से चल पड़ा।

मार्ग में लगा कि पीछे पीछे से पानी लहराता आ रहा है। घूमकर देखा, केवल अम था।

सुहासिनो को भी ऐसा लगा होगा। वह उसका ध्यान कर रही होगी। पानी का लहराना सुनाई दिया होगा। उसने भी इसी प्रकार दिख उठाकर देखा होगा। पर उसके लिये यह भ्रम नहीं था। कठोर सत्य था। मृत्यू थी। और उसका हृदय!

अतिल ने अपने को सुहासिनी के स्थान पर अनुभव किया।

नहीं, वह तो सब रात्रि को हुआ था। वह सो रही होगी। कदाचित् उसी के स्वप्न देख रही होगी! उसके लिए अब जीवन में क्या है ?

मन में उठा कि वह आश्रम क्यों जाये। संसार उसके लिए सुना है। नदी चढ़ रही है। सब कुछ इसमें बह जायगा। आश्रम, गाँव, जैनब, नरेश और स्वयं वह! क्या बचेगा? सब बह जाये यही अच्छा है।

मन में वह आश्रम से दूर जा रहा था। पर पैर उसे आश्रम लिये जा रहे थे। जब वह अपनी शक्तियों की इस विभाजित अवस्था में आश्रम पहुँचा तो महेश ने उसे स्चना दी कि स्वामीजी ने तुरंत उसे बुलाया है।

अनिल ने सोचा, क्या हैं स्वामीजी ? लहर आयेगी और तिनके की भांति बह

जब अनिल स्वामीजी के संमुख पहुँचा तो वह युद्ध के लिए प्रस्तुत था।

#### - १६ -

एक बार अनिल की शिकायत करने के पश्चात् जब दूसरी बार महाराजजी उन्हें अपने औषधि-भण्डार के ताले ट्रटने की सूचना देने गये तो दोनों चिकित्सकों ने आश्रम के उस रोग का निदान खोजने में चित्त लगायो।

दोनों के मन में फल एक हो था। दोनों समम रहे थे कि यह कार्य अनिल का है। कुछ क्षण दोनों स्तब्ध रहे।

महाराजजी बोले —अनिल ने मुक्तसे औषि माँगी थी। वह आश्रम में है भी नहीं। अवस्य उसी ने मेरे ताले के ऊपर अत्याचार किया है।

स्वामोजी इस दोषारोप से असहमत हां, ऐसी बात न थी, पर महाराजजी ने आश्रम का अधिष्ठाता बनने की चेष्टा की है और सदा करते रहते हैं; यह उन्हें ज्ञात है।

उन्हें लगा कि अनिल के विरुद्ध महाराजजो का इतना रोष क्यों है ? मन में उठा—नहीं, क्यों कि वैद्यजो कह रहे हैं, इसलिए यदि अनिल ने ताला तोड़ा भी है तो भी नहीं तोड़ा है।

बोले — संभावना है कि उसने तोड़ा हो। उसे आ जाने दीजिए। उसमें चाहे अन्य अवगुण हों, पर साधारण लोगों की भांति झूठ नहीं बोलता।

उनका तात्पर्य था कि महाराजजी उसके विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं, झ्ठू बोलते हैं, साधारण हैं, इसी लिए आश्रम के अधिष्ठाता होने के अयोग्य हैं।

'भिनल की यहीं उपिथिति से आश्रम को हानि पहुँचती है, ऐसा चरित्रहीन नवयुवा…।'

'उसे आ जाने दीजिए।'

'आप समकते हैं कि ऐसा नीच-कार्य करके जो गया है वह लौट आयेगा।' 'आप विश्वास रखिए, वह लौटेगा अवस्य। कार्य ठोक नहीं हुआ, पर नीच नहीं है।'

महाराजजी ने नेत्र फाइ उनकी ओर देखा, बोले—'स्वामीजी ?' स्वामीजी मन में मुस्काये।

'महाराजजी, आप जाइए, आराम कीजिए ; अनिल आयेगा तो मैं …।'

'में उस समय उपस्थित रहना चाहता हूँ । चाहता हूँ कि उसके कान खोल दिये जायें । आपमें सकुच कुछ अधिक मात्रा में है ।'

'चिता न कोजिए । आवश्यकता होगी तो आपको' ''।'

'हाँ, जहाँ आश्रम की प्रतिष्ठा का प्रश्न है वहाँ में अत्यंत निर्मम व्यवहार का पक्षपाती हूँ। चोरी कुछ भी हो चोरी ही है। आश्रम में कभी ऐसा नहीं हुआ।' 'जी।'

महाराजजी चले गये और स्वामीजी अनिल की समस्या सुलम्हाने में लगे। यदि महाराजजी ने अनिल-विशेषो रुख न प्रदर्शित किया होता तो स्वामीजी अनिल के प्रति इतने सहानुभूतिमय न होते।

अब उन्हें अनुभव हुआ कि अनिल वास्तव में इतना बुरा नहीं है। उसका ध्यान फल पर अधिक और किया पर कम है। ममता की अधिकता है।

उन्होंने भित्त-योग पर एक पुस्तक उठा ली। अध्ययन में निमन्न हो गये। संसार में सुखी जीवन-निर्वाह के सर्वोत्तम मार्ग की वे खोज कर रहे थे।

स्वामीजो के जीवन में दोनों दर्शनों का संमिश्रण विचित्र था। एक ओर वे आवागमन के बंधन से उन्मुक्त हो मोक्ष की न केवल कल्पना करते थे, वरन् अनुभव करते थे कि वे सशरीर उसे स्पर्श कर आये हैं, और इन्हीं क्षणों की संख्या में वृद्धि कर लेना चाहते थे तथा दूसरी ओर आश्रम के कुत्ते बकरियों के भोजन से लेकर अनिल संन्यासी के चरित्र तक के मामलों का निर्णय उन्हें करना होता था।

अनिल ने जब शीश ऊँचा किये विद्रोही की भौति विप्लव का मंडा लिये प्रवेश किया तो स्वामीजी ने अत्यंत शांति से पुस्तक बंद कर एक ओर रख दी। इलकी मुस्कान मुख पर आकर गंभीरता में परिवर्त्तित हो गई।

'बैठो अनिल।'

अनिल ने गलीचे पर आसन ग्रहण किया। 'आजकल तुम्हारा स्वास्थ्य केंसा है ?' 'आपकी दया है।'

वह स्वामीजी को समक्त नहीं पा रहा था। ज़ोर से बोलने की जो तैयारी वह करके आया था वह व्यर्थ गई।

'अभी महाराजजी को तुम्हारी आवश्यकता थी। कहीं गये थे ?'

'जी।'

'कहाँ ? मैं पूछ सकता हूँ ?'

'क्यों नहीं ! मछुओं की बस्ती में एक रोगिणी की अवस्था अत्यंत शोचनीय थी। कष्ट से चोख-चोख पड़ती थी। उसी को औषिष देने गया था।'

'अच्छा !'

'जी।'

'औषधि…?'

'जी, मैंने महाराजजी से प्रार्थना की थी कि वे औषि देने की कृपा करें। पर भाषण के अतिरिक्त उन्होंने मेरे प्रति कुछ नहीं किया।'

'फिर "?'

'मैंने उनके भंडार का तला तोड़ डाला और औ॰ ॰ । हाँ, आपसे पूछा नहीं। पर उसकी आवश्यकता १ जब आप ॰ ॰ । '

'अनिल !'

'आप आशा दें, मुझे लग रहा है कि जन-सेवा से प्रेरित ऐसी संस्था में मेरा निवहि न हो सकेगा।'

'अनिल !'

'जी।'

'तुम चाहते क्या हो ?'

'स्वामीजी, मैं किसी से कुछ नहीं चाहता । मैंने जान लिया है कि जो कुछ प्राप्त हो जाता है वही स्वोकार करना होता है।'

'अनिल ।'

'जी।'

'तुम अनुभवहीन युवक हो।'

'हो सकता है।'

'क्यों ?'

'जो छोग आश्रमों में आनंद से बैठते हैं, अनुभव का एकाधिकार उन्हीं का नहीं है, जिन्होंने संसार में रोग-शोक देखा है, सहा है; वे भी अनुभवी हो सकते हैं।'

स्वामीजी स्तब्ध अनिल की ओर देखते रहे।

'अनिल !'

'खामीजी, आप मुझे दंड देने में संकोच न कीजिए।'

महाराजजी इस अवसर पर उपस्थित होना ही चाहते थे। इसी से स्वामीजी द्वारा अनिमंत्रित होकर भी वे उपस्थित हुए। बैठते हुए बोले—निर्लज्जों की भौति बोलते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती ?

'महाराजजी ।' अनिस्न के कंठ ने बल पकड़ा।

'अनिल !' स्वामीजी ने उसी प्रकार कोमलकंठ से कहा।

'जी।'

'में गुरुजी को तुम्हारे विषय में अब कुछ नहीं लिखना चाहता। हमारा तुम्हारा कार्य एक है, परंतु किसी प्रकार हम दोनों मिलकर उसे नहीं कर पा रहे हैं। यह सचमुच शोक और लज्जा का विषय है।'

'स्वामीजी !' महाराजजी बोले,—आप अपने अधिकारों का प्रयोग क्यों नहीं करते ? जो मनुष्य आश्रम में चोरी करता है उसे आश्रम से निकाल कोतवाली में प्रविष्ट करा देना चाहिए ।

स्वामीजी ने विशेष ध्यान नहीं दिया—बोले, 'श्रनिल, मानिक नदी के कश्चार में नीचे की ओर श्रपना गाँव हैं। वहां के कारिंदे के हिसाब की पड़ताल तुम्हारे ज़िम्मे। तुम कल यहां से जा सकते हो।

'जी।'

'शीव्रता नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि इस कार्य में तुम दस दिन तो लगा ही दोगे।'

'जी।'

'जाओ ।'

अनिल दोनों को प्रणाम कर उठ गया। पीठ फिरते ही महाराजजी ने कहा, स्वामीजी ...।

'इतना बहुत है। अनिल वीर बालक है। उससे बलात् कार्य नहीं लिया जा सकता, और वह काम का इतना है कि मैं उसे तजना नहीं चाहता। आश्रम की व्यवस्था में वह जमकर कहां बैठता है, यही हमें खोजना होगा।'

स्पष्ट हो महाराजजी असंतुष्ट हुए। उन्होंने इसे छिपाया नहीं। उन्हें नीचा दिखाने के लिए ही स्वामीजी ने अनिल को दंड नहीं दिया, यह उन्हें जँच गया।

-80-

अनिल ने बिस्तर लपेटा, लोटा-डोर ली और अधिष्ठाता को आज्ञा का पाळन करने चल पड़ा ।

कछार में गाँव के गाँव बसे थे। निवासी थे, नदी जो कुछ बखेर जाती, उसे काटते, एकत्रित करते और जीवन-नौका को भविष्य की और बढ़ाते।

अनिल ने देखा, समस्त प्रदेश हरा-हरा। हरे के अतिरिक्त कोई रंग दृष्टिगौचर नहीं होता था।

आकाश में नीरद थे और भू पर घास-पात । इन्हीं घासों में से मानव ने धान को छाँटकर अन बना लिया था। इस विशिष्ट स्थानप्राप्त धान के खेत दूर तक बायु के संगीत पर इसे जा रहे थे। वायु की सूक्ष्म लहरियों को स्थूल बना रहे थे।

अनिल ने जो कुछ हरूय था वह सब देखा। उसे लगा कि यह सब व्यर्थ है। सब महत्त्वहीन है।

परंतु व्यर्थ क्यों है ? जैसे लोगों के मध्य में वह पड़ गया है, उनसे उसकी संगति नहीं बैठती, क्या इसी लिए ?

संसार में सभी रहते हैं, क्या सभी को इस प्रकार उससे असंतोष होता है ? जैनब कितनी अच्छी है ? नरेश की मा कितनी अच्छी है ? और यह चारों

ओर जो हरियाली है, वह भी उतनी ही मोहक है। फिर उसके साथ यह असुविधा और द्विविधा क्यों ?

वह समक न पाया। परकर्म के लिए समक्तना आवश्यक नहीं।

मनुष्य अपने हाथ से अपनी कब्न खोदता है। और कब्र खोदना क्या काम नहीं है !

वह अपने हाथ से अपना गला काटता है ं और गला काटना अत्यंत आवश्यक कार्यों में से है। धर्मशास्त्र से लेकर नीचे तक जितने शास्त्र हैं सभी इस विषय में सहमत हैं।

पर इन कार्यों को यदि कोई समम्त कर करना चाहे तो वह गया।

अनिल ने दिन भर की यात्रा के पश्चात् एक गाँव के बाहर साधुओं की बगीची में पहाव किया, दूसरे दिन फिर आगे बढ़ा।

उसने देखा कि गाँववाले घर खाली कर रहे हैं। बचों से लेकर वृद्ध तक, भैसों से लेकर कुत्तों तक सभी गाँव में से सामान ढो-ढोकर उच्च स्थल की ओर ले जा रहे हैं।

अत्यंत संलग्न व्यस्तता सब पर छाई हुई है। एक नवयुवा से पूछा—भाई, बात क्या है!

परंतु उसे उत्तर देने का अवकाश न था। वह भार लिये अपने मार्ग पर बढ़ गया।

एक बृद्ध से पूछा-बाबा, यह सब कहाँ ढोये लिये जा रहे हो ?

वृद्ध ने ऐसी दृष्टि से संन्यासी की ओर देखा, मानों कि वे उसकी बुद्धि पर द्या कर रहे हों। वे भी बोले कुछ नहीं :

अनिल ने निश्चय कर लिया कि जब तक इस कर्म के उफान के कारण का पता न चलेगा, वह यहीं जह हो जायेगा।

एक बची से पूछा — कमला, यह सब क्या है ?

वालिका रुक गई। 'मेरा नाम कमला नहीं, सुषमा है। इस सामान वहाँ पेड़ों के पास ले जा रहे हैं।'

अनिल ने पूछा - क्यों ?

सुषमा की समक्त में न आया। इस क्यों का उत्तर क्या होना चाहिए। सब लोग ले जा रहे हैं, वह भी ले जा रही है।

सुषमा को संन्यासी से बातें करते देख गणेश मार्ग में खड़ा हो गया। उसने संन्यासी को सिर से पेर तक देखा, सुषमा की कठिनता समन्ती। उसपर उसे कोध आया, बोला—

'अरी, कह क्यों नहीं देती, नदो बढ़ रही है, यहाँ रहेंगे तो बह जायेंगे।' अनिल ने अपना ध्यान गणेश की ओर फेरा और इस बुद्धिमान बालक से पूछा—भई, पानी तो कहीं भी दिखाई नहीं देता और तुम कह रहे हो कि नदी बढ़ रही है ?

गणेश ने दयाई दृष्टि से अनिल की ओर देखा। बोला - बाबाजी, सरकारी हुकुम है। मुखिया दादा ने कहा है, तुम भी अपना सब कुछ लेकर भागो। नदी अब आना ही चाहती है।

और इसके पश्चात् गणेश इतनी व्यग्नता से टीले की ओर चला जैसे कि नदी सचमुच उसके पीछे-पीछे आ ही रही हो।

अितल अपने मार्ग पर आगे बढ़ गया । सोचा—नदो आयेगी और ये मिट्टी-टिया के घरौंदे बतासे-से गलकर बह जायेंगे । बुलबुले की भौति बिला जायेंगे । यह फसल पानी में घुट जायगी । इस इति के पश्चात् अथ का पुनः प्रारम होगा ।

उससे क्या ! कहीं कुछ भो हो । उसे तो हिसाव जांचना है ।

इसी प्रकार उसकी सुहासिनी भी बह गई होगी। क्या वे लोग भाग नहीं पाये ! नहीं, वह तो रात्रि का समय था।

जैनब ? उसकी म्होंपड़ी तो बिल्कुल नदी किनारे हैं। अम्मा कहती है कि पानी वहाँ तक नहीं आता। यदि आ गया तो! पानी तो पानी है, कोई कायदा-कानून नहीं मानता। जैनब की भ्होंपड़ी में घुस जायेगा। अम्मा कहती है कि पानी वहाँ तक नहीं आता, पर सुहासिनी के घर तक कब आता था। भूमि पर लेटो, वेदना से करा-हती जैनब पानी से भींग जायगी।

कल्पना में उसने देखा—मॉपड़ी की टटियाँ उखड़ गई हैं, पानी लहलहाता टीले के ऊपर बह रहा है।

लता की मा! क्या वह भी बह जायगी ?

तभी उसने सुना कि कुछ लोग जल का लहराना सुन रहे हैं। नदी चली भा रही है। एक भय उसमें उत्पन्न हुआ।

वह कदम बढ़ाकर टीले की ओर चला। वह सबसे अलग अकेला उस टीले पर बैठा रहेगा। नदी का कौतुक देखेगा। चारों ओर जल ही जल होगा और बीच मैं वह।

अनिल एक फर्लांग के लगभग दूर एक टोले पर जाकर बैठ गया। वह अचानक इतना कैसे थक गया, यह उसे पता न चला। वह बैठा था, बिस्तर सिरहाने लगाकर केट गया।

गाँव की ओर से कोलाइल सुनाई पड़ा। उसने अनुमाना कि नदी आ रही है। पानी आ रहा है। वहीं जल जिसने उसकी सुहासिनी को, उसकी मौसी को, उसकी मा को उदरस्थ कर लिया है। वहीं जल अब उसके चारों ओर उमड़कर आ रहा है।

वह मुग्ध जड़ दृष्टि से दूरस्थ गाँव की ओर देखता रहा। कोलाइल धीरे-धीरे बढ़ता गया।

#### - 86-

मञ्जुओं की बस्ती चारों ओर पानी से घिर गई थो। यह कोई नई बात न थी। प्रायः प्रतिवर्ष ऐसा ही हुआ करता था। फिर भी इस वर्ष कुछ नवोनता थी। पिछले वर्षों में जिस सर्वोच्च तल तक पानी आकर लौटना प्रारंभ हो जाता था वह सौमा पीछे छूट गई थी। पानी निरंतर चढ़ता आ रहा था।

जल की इस प्रगति ने मछुओं को अवनी स्थिति विचारने के लिए बाध्य किया। इब्राहीम ने कहा—हमें डरना नहीं चाहिए। अल्लाह सदा अपने बंदों की रक्षा करता है। पानी टीले पर पहिले कभी नहीं आया, इस बार कैसे आ जायेगा?

यूसुफ़ बोला—खटका तो है हो।

बूढ़े अलाउद्दीन ने दाढ़ी पर हाथ फेरा, पिछली बड़ी-बड़ी बाढ़ों का स्मरण किया

और कहा—अल्लाह पर विश्वास रखो जिसने अब तक जिलाया है, आगे भी जिलायेगा।

अगर वह मारना ही चाहता है तो कौन कह सकता है कि यहाँ से निकल जाने के प्रयत्न में हम लोग बच ही जायेंगे।

उसने अपने चारों और दृष्टिपात किया।

जहाँ धारा थो वह प्रलयंकरा हो रही थी और जहाँ सूखा थल था वहाँ अब धारा बन गई थी।

टीला विस्तृत था। नदी इतनी मिट्टी बहा ले जायगी, इसका भय तो न था, पर टीले के ऊपर होकर वह बह जायेगी, इसकी संभावना ही उनके हृदयों को कंपित कर रही थी।

दो छोटी नौकाएँ जो वहाँ थीं छिछले जल में मछली पकड़ने के काम में ही आ सकती थीं। जब वरुण देवता हँसने और किलकारने लगे हों तब उनकी ,कोई सत्ता न थी।

मुबारक ने कहा—भाइयो, यदि भागना ही था तो दोपहर तक संभव था। अब असंभव है। इस धारा में यह नार्वे डालना प्रत्यक्ष ही मृत्यु को गले लगाना है। अल्लाह पर विक्वास रखकर जो कुछ हो, सहने को तैयार रहो।

अब्दुल्ला बोला—और चारा ही क्या है ? कौन जानता था कि नदी इतनी चढ़ आयेगी।

उन लोगों की दशा उन कबूतरों की-सी थो जो जलते मकान में इस आशा से बैठे रहते हैं कि अग्नि उनके नवजात शिशुओं पर, उनके तुच्छ तिनकों के घोंसलों पर दया रखेगी और उन्हें स्पर्श करने से पूर्व ही लौट जायगी।

समस्त मछुवा-समाज भयभौत था। अवलंब यही था कि जल टीले के ऊपर न भाये।

उधर अँधियारी उसी भांति चढ़ी आती थी, जैसे कि नदी का लहलह ता जल कोलाहल करता उमहा आ रहा था।

ऐसे अवसरों पर भविष्य के प्रति उत्सुकता इतनी तीत्र हो जाती है कि मानव

प्रतीक्षा करने के स्थान पर शीघ्र जो कुछ अंत में होना हो वह देखने के लिए अपना सर्वस्व होम देने को प्रस्तुत हो जाता है।

जैनब अपनी मोंपड़ी में पड़ी थी और अपने को नितांत असहाय अनुभव कर रही थी। इस कष्ट से मृत्यु अच्छो।

उसका जीवन क्या है ? वजड़ा सुनसान वियाबान । कोयल उसे देखकर रो जाती है । बुलबुल खिन्न हो मुँह फेर लेती है ।

अनुभव किया—इस जीवन का अंत जितनी शीघ्र हो जाये उतना अच्छा। नदी चढ़ रही है। तेज़ी से क्यों नहीं चढ़ती १ एक क्रोंक में सब कुछ क्यों नहीं बहा छे जाती १ वह मरने को प्रस्तुत है, केवल चाहती है कि आनन फानन में मर जाये।

और वह गुस ईं, जो उसके लिए आश्रम से औषि लेकर आया था। वह उसका कौन है ? उससे रूठने, उससे मान करने का उसे क्या अधिकार है ? कहाँ चाँद और कहाँ चातक।

उसके हृदय में मर जाने की इच्छा इतनी बलवती हुई कि उसने अपने जबड़े भींच, मुद्री बांधकर सांस रोक ली, जिससे वेदना उसके भीतर घुमहकर उसके प्राणों को बाहर निकाल दे।

उसने अनुभव किया कि वह सचमुच मर गई है। एक विचित्र शांति का वाता- वरण उसके प्राणों को संमोहित कर गया।

उसी समय बाहर कोलाहल अचानक बढ़ गया। जैनब जागकर पुनः संसार में लौट आई।

मछुओं ने एक व्यक्ति को पानी का चढ़ाव देखने के लिए नियत कर दिया था। उससे कह दिया था कि बूढ़े तमाल-वृक्ष की जड़ में जब जल टकराने लगे तो ढोल बजाकर सूचना दे दे।

वही ढोल अब बज उठा था। इसका अर्थ था कि नदी टीले के ऊपर आये बिना संतुष्ट होती नहीं जान पड़तो। जो स्थिति गंभीर थी अब गभीरतर हो गई।

जल से रक्षा का कोई न कोई उपाय किया ही जाना चाहिए। टीले पर इस तमाल के अतिरिक्त एक माइ और एक पीपल का पेड़ था। इन्हीं पर निवासियों की

रक्षा की संपूर्ण आशा निर्भर करती थी। वृद्ध तमाल की जहें वैसे ही निकली हुई थीं। वह इस बाढ़ को संभाल सकेगा यह विक्वास न होता था।

यह ढोल का स्वर जैसे मृत्यु की चुनौती थी। जो मानव अब तक शांत अल्लाह के आश्रय बैठा था, एकाएक चैतन्य हो उठा। एक चहल-पहल प्रारंभ हो गई।

यूसुफ़ ने कहा-कितने आदमी हैं ?

इब्राहीम ने हिसाब लगाया, चार और तीन सात और आठ पंद्रह और नौ तेईस; कुल मिलाकर बस्तो में इकतीस आदमी निकले, जो गणित के प्रति ईमानदारी करने पर तेतीस होते थे।

रहीम ने कहा -एक गाय है उसे भी तो गिनो।

इस पर यूसुफ़ ने आठ कुत्तों, छः बिल्लियों, सात तोतों, तीन तीतरों और सत्रह मुगियों को भो हिसाब में संमिलत कर लिया।

इस उमझती हुई मौत से इन सभी को बचाना है।

कादिर ने कहा - यह कैसे होगा ?

यूसुफ़ ने कहा - भाई, पेड़ों पर चढ़ना पड़ेगा।

तब तक मुबारक ने मोंपड़ी की टिटिया निकालकर मचान बनाना प्रारंभ कर दिया था। योजना थी कि माड़ और पीपल की पारस्परिक निकटता से लाभ उठाया जाये, उन दोनों पर मचान बांध सब उसपर चढ़कर बैठें।

ज़ब जीवन का तकाज़ा होता है तो आलस्य को स्थान नहीं रहता। कार्य करने की शक्ति अबाध रूप से आ जाती है। मचान शीघ्र तैयार हो गया।

बालक-बालिकार्ये उसपर पहुँचा दिये गये।

स्त्रियाँ उसके पर्वात् । रोगिणी जैनब भी अपनी प्रायः अंधी अम्मा के साथ वहाँ उसपर डाल दी गई ।

भाग्य के पंजे से प्राणियों को बचा ले जाने का यह महान् प्रयत्न था। केवल बिलिष्ठ पुरुष ही नीचे रहे और पानी का बढ़ना देखते रहे। इस समय पानी टीले से एक फुट नीचा था। जब टीले पर पानी आने लगा तो कुत्ते बिल्लियों और पिंजरों को

भी ऊपर चढ़ा दिया गया। उस घोर अंधकार में अकेली गाय ही एक समस्या रह गई। वे उसे कैसे बचार्ये ?

रहोम ने कहा — भई, इसे हम नहीं बचा सकेंगे। यहाँ बाँधेगे तब भी मरेगी, बहेगी तब भी मरेगी।

'अल्लाह! रहम करो।'

'अरो हबीबन, छुरी नीचे डाल दे बेटी ।'

इसके दो मिनट परचात् अपनी गाय को इबने की मृत्यु के कष्ट से बचाने के लिए उन्होंने हलाल कर दिया। ये लोग नित्य सहस्रों मछलियाँ मारते थे और कभा उनके मन में दयाभाव उत्पन्न नहीं होता था। पर इस समय उनमें से अधिकतर हृद्य भर आये थे।

गाय न रही, पर मांस रह गया । वह फेंका नहीं जा सकता । यदि नदी शोघ न उत्तरी तो क्या होगा ?

पानो लहलहाता उनके चरणों को स्पर्श कर गया। अंधकार में एक परम भय सबके ऊपर छा गया। शीघ्रता से मांस को रस्सी द्वारा मांऊ की एक शाखा से लटका दिया गया।

पानी बढ़ा। कुछ ही क्षणों में घुटनों तक आ गया। पैर उखड़ने लगे और तब प्राणों से चिपटते शरीर तृक्षों पर चढ़ गये।

#### - 29 -

कौलाहल बढ़ता गया। अनिल जो लेटा था, उठ र बैठ गया। उसे लगा कि वातारवण में एक नवीन ध्वनि संमिलित हो गई है, जैसे कि सहस्रों सर्प बहुत दूर पर फुंकार रहे हों। स्थान से छनकर हल्की-हल्को उनकी फुंकार धरती पर फैली जा रही हो।

अनिल को लगा कि यह जो अत्यंत निरीह-सी दीखती ध्वनी आ रही है, इतनी असमर्थ दिखाई देने पर भी अपने पीछे भयानक समता लिये हुए है।

जीव और प्रकृति का परिचय सभ्यता की आयु से कई सहस्रगुण प्राचीन है।

जहाँ सभ्यता के साधन और फल मूक और पंगु बनकर रह जाते हैं वहाँ शरीर के नैसर्गिक निर्माणतंतु प्रकृति के सूक्ष्म आघातों से मांकृत हो उठते हैं।

इसो कारण जीवों के प्राण इस ध्विन को श्रवण कर भय के मोह से भर गये। प्रक्रय-ध्विन जीवों के पुरखाओं ने जैसी सुनी थी उसकी गूंज आज भी उनकी संतिक के प्राणों में वर्तमान थी।

अनिल ने अनुभव किया, वह ध्वनि एक ओर से वातावरण को कँपाती आई, और क्षण भर में उसे अपने में मग्न करती आगे बढ़ गई।

देखा—धान के खेतों में एक गति आ गई, जैसे कि उनकी जड़ों को किसी ने धिकयाना प्रारंभ कर दिया हो और उन्हें अपने स्थान पर स्थिर रहना कठिन हो गया हो।

यह अस्पष्ट ध्विन धीरे-धोरे बल पकड़ती गई। कुछ समय में उसमें जल के लहलहाने का शब्द स्पष्ट कर्णगोचर होने लगा।

वह नदी आ रही है। वास्तव में बाढ़ आ रही है। गाँव से आता कोलाइल नदी के स्वर में मिलकर मंद पड़ गया।

अतिल के नेत्र अधिक खुल गये। नथुने फैले, कान सजग हुए, और त्वचा वायु में वरुण देवता की कीडाओं का स्पर्श पाने के लिए उत्सुक हो गई। वह मुग्ध टीले के चारों ओर लुब्ध दृष्टि डालने लगा। वह कितनी महान् घटना के मध्य में है। यह अवसर अद्वितीय है।

जल तो स्पष्ट दिखाई न पड़ा, पर खेत लगभग छेट गये। जल की लहर का स्पष्ट प्रतिकृप फसल की हिलती चोटो पर दिखाई पड़ने लगा। इसी समय किसी भारी वस्तु के जल में गिरने का शब्द दूर से आया।

अनिल ने कान खड़े किये। दृष्टि दौड़ाई। निकट कोई कारण न देख अनुमाना— गाँव में दीवारें पानी में गिर रही हैं।

देखते-देखते फसल इब गई। एक सलवटदार मटमेली चादर दूर तक फैली दिखाई देने लगी। अब जल आगे बढ़ते लजाता-सकुचाता न था। वह इलकोरे लेता,

छाती फुलाकर, शीश उठाकर बढ़-बढ़कर उमड़ा आ रहा था। उसके ऊपर छोटे-बड़े फेनिल काग, गोभी के फूलों और डबल रोटियों-से बहे जा रहे थे।

अनिल अपने को भूल उस टीले का जैसे जड़ भाग बन गया। जल चारों ओर से उसे घेरे था और तेजी से ऊपर उठ रहा था। अनिल को इसकी चिंता न थी। उसे जैसे उसका पता भी न था। उसकी मुग्ध दृष्टि बहकर आते बहुसंख्यक काले धच्चों की ओर लगी थी।

वे धब्बे शीघ्र निकट आ गये। उसने देखे, छप्पर, घड़े, वस्त्र तथा उसके बीच उसने देखा जीवन के लिए प्राणपण से धारा से निकलने का प्रयत्न करता कदाचित् बैल । उसका प्रत्येक प्रयत्न प्रवाह के वेग द्वारा प्रारंभ होने से पहले ही नष्ट कर दिया जाता था। वह उमंगती जलराशि द्वारा होनी के शिकंजे में इस संपूर्णता से जकड़ा हुआ था कि निकल भागने का कोई मार्ग हो न था। अनिल मुग्ध खड़ा यह कौतुक देखता रहा।

विचार उठा—यदि वह इन बहते छप्परों में से एक पर होता! उसका हृदय कौंप गया। यह कंपन अधिक समय न रहा। उसे ज्ञात था कि टीले पर वह सुरक्षित है। पानी उससे बहुत नीचे है। उसे भय नहीं।

अनिल मुग्य जल के भीषण खिलवाड़ में आनंद लेता रहा। अचानक वह चौंका। कहीं अत्यंत निकट से घलघलाने की एक तेज़ आवाज उसके कान में पड़ी। वह उस ओर मुड़ा। देखा—टीले के नीचले भाग पर पानी तेज़ी से चक्कर काट रहा है। वह निकट गया, और किसी वन-पशु की मांद में पानी का निर्मम प्रवेश देखता रहा। उस हस्य में कितना जादू भरा था कि अनिल उसपर से नयन न हटा सका। उसकी उत्सुकता अत्यंत तीव थी। कि उसका ध्यान वहाँ से तब हटा जब कि उसने एक बिल में से अपने पैरों के नीचे पानी की भूमि से निकलता अनुभव किया।

एक डग पीके हटते ही जल लहलहाकर उस भाग पर फिर गया। अतिल ऊँचे भाग पर जा बैठा, जल की इस विजय-यात्रा के दर्शन करने लगा।

उसे अनुभव हुआ कि उसकी गर्दन पर कोई चिकनी भारी वस्तु स्पर्श कर रही

है। उसने गर्दन पर हाथ फेरा और तेजी से उस गिलगिली वस्तु को पानी में फेंक दिया, पर इसके साथ ही चीख भी उठा।

एक भीषण काला सर्प पानी में से पुनः टीले की ओर आने का प्रयत्न कर रहा था। अनिल उसकी विफल चेष्टाओं को देखता रहा। जब वह जल के साथ बह गया तो उसने अपने पीछे शेष थल की ओर दृष्टि घुमाई।

उसका हृदय धक से रह गया। देखा— टीले पर छोटे-बड़े सर्गों की संख्या डेढ़ दर्जन से कम नहीं होगी। काले, हरे, मटमेले सभी तो वहाँ सरिता के प्राणहारी प्रहारों से आहत, विश्राम पाने आ एकत्रित हुए थे।

सर्प ही नहीं--अधि दर्जन के लभभग चूहे और दो मेढक भी उसने देखे। ये सर्प चूहे और मेढकों को खा नहीं जाते, इसपर उसे आश्चर्य हुआ।

उसी समय एक नियार टीले पर पहुँचने की चेष्टा कर रहा था। टीले से टक-राता जल बारंबार उसे दूर फेंक देता था। अनिल की दया आई। उसने सोचा कि बिस्तर में से घोतो निकालकर जल में एक सिरा फेंक दूँ। उसके आश्रय यदि सियार की जान बच जाये तो। उसने अपना बिस्तर उठाया, पर वह तुरंत हाथ से छूट गया। एक तीव्र फुंकार ने बिस्तर हिलने का विरोध किया था। पाया कि एक लंबा सर्प और भी घनिष्ठता से उसके बिस्तर से लिपट गया है।

सियार बह गया। सर्पों और उमइते जल के बीच अनिल को अपनी स्थिति पर विचार करना पड़ा। पर इस स्थिति में उसका मस्तिष्क साधारण विचार-धारा के योग्य न था। मृत्यु का भयानक रूप उसे मोह रहा था। वह अपने ऊपर संयम खो बैठा। उसने एक अत्यत सुंदर लगभग दो हाथ लंबे सर्प को उठा लिया।

डसने की संभावना की ओर उसका ध्यान भी न गया।

चारों ओर जहां तक दृष्टि जाती थी, जल के ऊपर निकली वृक्षों की चोटियों, इक्के-दुक्के टोलां के अतिरिक्त केवल जल ही दिखाई देता था। सर्प ने उसे इसा नहीं। वह तो उसके शरीर से जीवन का ताप प्राप्त करने के लिए जैसे और भो ममता से चिपट गया।

तभी अनिल का ध्यान टीले पर होनेवाली गति की ओर गया । उसने देखा

कि सब जीव उसी की ओर सरके आ रहे हैं। चिंता की एक धारा उसपर दौड़ आई। ध्यान से देखा। जल अत्यंत तीव्र गित से बढ़ रहा है। जिस स्थान पर वह खड़ा है वही अब सुखा रह गया है। देखा! उसका बिस्तर सर्प सिहत पानी पर तैर आया है। उसने दो-तोन चक्कर इधर-उधर काटे और फिर एक ओर को बहकर धारा की दिशा प्रहण कर ली। अनिल की दृष्टि उसके साथ लगी रही।

अपनी भीषण परिस्थिति का पूर्ण ज्ञान अनिल को अब हुआ। बेहोरा मनुष्य को सुई चुमने से प्रायः जिस प्रकार का चैतन्य हो आता है उसी प्रकार अब अनिल की सुद्धि जागी। पर यह जाग्रति क्षणिक थी। समस्त प्रकृति में जो एकात्मता है वह विजयी हुई और अनिल के हृदय में इस उमइते जल में कूद पड़ने की अदम्य लालसा उत्पन्न हो गई। उसके अंग फड़क उठे। नेत्र जैसे उस हश्य को संपूर्णतया पी छेने के लिए विस्फारित हो गये। रोम उन्मत्त चेतना से खड़े हो गये। वह एक बार काँपा, पैर डगमगाये और इससे पहिले कि जल उस टीले को संपूर्णतया अपने गर्भ से खुपाये, अनिल उस प्रवाह में कूद पड़ा।

#### **ー**えぃー

जपर की ओर माऊ और प्रवाह की ओर पीपल पर बंधे मचान पर मछुओं की सारी बस्ती चढ़ कर बैठ गई। लालटेन पूरी बस्ती में दो थीं, पर तेल केवल एक ही में था, वह भी अब इसलिये बुमा दी गई थी कि कुत्ते चारों ओर पानी और उसमें परछाई देखकर उछलें और भूकें नहीं।

मचान दो बल्लियों पर चार पांच टट्टो में, और टट्टियों पर फूस बिछा कर पर्याप्त सुखद बना दिया गया था। रात्रि बढ़ती गई।

बालक सो गये। जो जागे भी उन्हें माता-पिता ने डरा-धमकाकर सो जाने को विवश किया, जिन्हें नींद न भी आई वे भो पिटने के भय से नयन बंद कर छेटे रहे।

नारियों के हृदय धक-धक कर रहे थे। प्रार्थना प्रत्येक ओठ पर थी।

संपूर्ण बस्ती के लिए यह मचान वैसे छोटा था पर जो शक्तिशाली थे, जिनके पुरुष थे उन सबका सब-कुछ कुत्ते बिल्ली तक मचान पर थे, और जो सामाजिक

व्यवस्था में दुर्बल थे वे वृक्षों की शाखाओं से चिपटे हुए जीव बचा ले जाने के प्रयत्न में थे।

जैनब की अम्मा को मचान के एक कोने पर स्थान मिला, ऐसा कि तनिक असावधान होने पर नीचे ही जाये। जैनब को बिठाया गया पीपल की एक शाखा पर। आखासन दिया गया कि सब लोगां को यथा स्थान बैठा देने के परचात् मचान पर यथेष्ट स्थान निकल आयेगा, तब उसे भो वहां आराम से बैठा दिया जायेगा।

जब सब जीव ऊपर आ गये तो ज्ञात हुआ कि स्थान अन्य लोगों के लिए ही कम है, इसलिए जैनब जहां थी वहां किसी ने उस छड़ना उचित न समभा। दो-तीन युवकों को भी स्थानाभाव के कारण प्रारम में बृक्षा पर ही शरण लेनी पड़ी।

तमाल के तने से टकराकर जल शांर करने लगा। इस बाधा से उनकी गति तोवतर हो गई। आगे बढ़कर जब वह माऊ के वृक्ष से टकराया तो इसी परिवर्द्धित वंग से।

जल बढ़ता गया और उसके साथ उसका कोलाहल भो! यही धीरे-धीरे भयानक होता जा रहाथा।

मनुष्यों के हृदयों में भय की धुकपुकी थी । यह कहीं मचान किर पड़े तो ! भय इतना था कि इस विचार को व अपने हृदयों में स बठात् निकाल बाहर करना चाहत थे । पर यह विचार जहाज़ के पछी की भौति लौटकर उनके ऊपर ही महराता था।

ज्यों-ज्यों जल की गति एवं गहराई बदता गउ त्या-त्यां उनकी स्थित भी गभीर-तर होतो गई। उन्हें अनुभव हुआ कि भूम धीरे-धार हिलनं लगी है। वे लोग एक झूले पर बैठे हैं। इस कंपन का सबस अधिक प्रभाव कुत्तों पर हुआ। वे नाक से वातावरण को सूंघने लगे और उछलने की चेष्टा करने लगे। वे कसकर बैंधे हुए थे, उसी बंधन में कसमसाने और मूँकन लगे।

जल बढ़ा और तोत्र गति से हलहलाता निकटवर्ती वले क युक्षों को हिलाने लगा। केले के युक्षों ने झुक्कर, नमकर किसी प्रकार रक्षा चाहा, पर वह न मिली।

मनान पर बेंठे लोगों ने सुना शब्द जैस कि पंद्रह बास केले के बृक्ष एक साथ

पानो में गिरे हों और एक बड़ी लहर उनके पतन से उठ खड़ी हुई हो। उन्होंने उस लहर को स्वष्ट अपनी ओर आते, बृक्षों से टकराते, आगे बढ़ जाते सुना।

तरंग के आघात से पीपल और माऊ दोनों कांप उठे। पानी के छींटे मचान पर बेठे मनुष्यों तक पहुँचे। सब लोगों के भय-अनुप्राणित कंठों से दीर्घ निःश्वास के साथ निकला 'या अल्लाह।'

इसके पश्चात् क्षणिक स्तब्धता छा गई। इस आघात ने सब प्राणियों के हृदयों को हिला दिया, पर कुत्तों को तो जैसे पागल कर दिया। वे अब विद्रोह करने को उतारू हो गये। अपने स्वामी को आज्ञा मानना उन्होंने अस्वीकार कर दी। वे वैधे-बैधे ही मचान पर उछलने का प्रयत्न करने लगे।

मछुओं ने अनुभव किया कि कुत्तों ने अपने बंधन लगभग तोड़ लिये हैं। इससे एक भयानक स्थित उत्पन्न हो गई थी। उनकी इस क्रिया से मचान हिलने लगा था। जिससे बच्चे जागकर रोने लगे थे।

एकाएक एक कुत्ता उछलकर खड़ा हो गया। मचान बुरो प्रकार हिल उठा। स्त्रियाँ ज़ोर से चोल उठीं।

जनब की अम्मा मचान के बिलकुल किनारे पर थीं। उनके निकट रखा था एक तोते का पिंजड़ा। उन्हें इस प्रकार भचान हिलने से अत्यंत भय लगा। पिंजड़े को कोने पर सरकाकर उन्होंने स्वयं अधिक सुरक्षित स्थान पर हो जाना चाहा।

पिजड़ा सरका ही था कि मालकिन ने उसे पकड़ लिया।

'कौन है ? सीधी तरह बैठा नहीं जाता ?'

इस किया में उसने पिंजड़ा सरकानेवाली को धिकया तिनक परे सरका देना चाहा । इस समय उस स्थान के बिलकुल नीचे छपाक से हुआ । एक चीख़ उसके साथ मिलो हुई थी । सबके हृदय काँप उठे ।

'कौन गिरा ?' प्रायः प्रत्येक कंठ से निकला।

जनब ने सुना, 'कौन गिरा ?'

उसका हृदय काँप कर रह गया। उसे लगा कि अच्छा ही हुआ, उसे मचान पर स्थान नहीं मिला।

## सागर सिरता और अकाल

दूसरे क्षण उसका हृदय पुनः कांपा। भय हुआ, कहीं उसकी अम्मा न हों। वे अंधी हैं, पर इस अंधकार में अंधे और सूफते सब समान हैं।

सब लोगों ने अपने परिवार के व्यक्तियों को वहाँ पाया । कौन गिरा ? उसमें किसी को रुचि न रही । केवल उस पिंजड़ेवाली का मन धकधकाता रहा ।

यह व्यस्तता समाप्त होते हीं कुत्तों द्वारा मचान का हिलाया जाना पुनः अनुभव होने लगा। वे जैसे मृत्यु के फ़रिश्तों के पंखीं की फटफटाहट सुन पा रहे हों। जल के लहलहाने और मचान के हिलने ने एक जलती शलाका जैसे उनके प्राणों में प्रविष्ट कर दी हो।

एक कुत्ता जैसे गोली लगने से तड़पा, उद्युलकर बही पर पड़ा और उसके नीचे अंधकार में खो गया। छपाक का शब्द सुनाई पड़ा, छींटे ऊपर तक आये। कुत्ते की एक चीख वातावरण में गूँजी और फिर सब कुत्ते पागल हो गये। उनके शरीर काँपने और उद्युलने लगे। मृत्यु के संमुख से निकल भागने को वे लालायित हो उठे। उन्होंने समम्मा कि मृत्यु के हाथों सौंप देने के लिए ही मनुष्यों ने वहाँ उन्हें बाँधकर डाल रखा है।

उनके उपद्रव से मचान बुरी प्रकार हिलने लगा।

एक मनुष्य और एक कुत्ते के पतन से मौत जैसे उस मचान के चारों ओर मँडराने लगी। लोगों के हृदय में मृत्यु का भीषण नैकट्य प्रकट हो गया। उन्होंने इस दारुण अवस्था में कुत्तों को मुक्त कर देना ही उचित समका। छप-छप की सात आवाज़ें हुई और उस बस्तो के समस्त कुत्ते बाढ़ में बहु गये।

कुत्तों के इस व्यवहार से मचान शांत अवश्य हुआ पर उस पर मृत्यु की अँधेरी छाया और भी अँधेरी हो गई। अभी जल अपने पूर्ण कोप पर नहीं पहुँचा है और नौ बिल ले चुका है। एक निराश विवशता उन वीर हृदयों पर आच्छादित हो गई।

यह शांति और सुरक्षा की भावना क्षणिक थी। जल का वेग आवेग में परिवर्तित हो गया। भूमि हगमगाने लगी। अनुभव हुआ कि उनके जीवन-आश्रय वृक्ष जैसे पानी पर तैर रहे हों। तिनक से कोंके पर वे मचान को भाग्याश्रय छोड़ नदी के साथ चल खड़े होंगे।

अनुभव हुआ कि मृत्यु एक पेंदी विहीन गड़हा है जो उनके नीचे खुल गया है। उनके लिए आकाश-पृथ्वो पर कहीं पेर टेकने को स्थान न था। उस मचान पर व जैसे सून्य में जीवन के कच्चे धागे से लटक रहे थे। वायु में तनिक-सा मोंका आत ही डोरा टूट जायेगा। उसके पश्चात् वे कहां होंगे ?

मचान को आत्मा में एक सिहरन व्याप्त हो गई। अंधकार और भो कोलाहल-मय हो गया।

यूसुफ़ को अनुभव हुआ कि पीपल का पेड़ धीरे-धीरे खिच रहा है। उसने इस ओर ध्यान दिया। पाया कि उसके ऊपर रह-रहकर भटके पड़ रहे हैं। वह हिल्हिल उठता है। यदि वह गिर पड़ा तो ?

आगे की कल्पना वह न कर सका।

बात यह थी कि दोनों नार्वे लाकर पीपल के नृक्ष से बाँघ दी थीं। रस्सो लंबी थी। जब लहर आकर वेग सहित नौकाओं से टकराती थी, तो वे उस प्रहार से आहत टूट भागने का भीषण प्रयतन करती थी। फलस्वरूप पीपल पर खिंचान पड़ता था। वह ऐसे प्रत्येक फटके पर हिल-हिल उठता था।

यूसुफ़ ने नार्वों को काट देने का निश्चय कर लिया। वह छुरा ले, टटोलता, उस शास्त्रा की ओर बढ़ा जहाँ रिस्सियाँ बँधो थीं। उसने टटोला, वे तीन थीं। दो नार्वों की और एक मांस की, वह भी तैर रहा था। तीनों में उद्घेलित जल में अंतर जानना अत्यत कठिन था।

यूसुफ़ ने रिस्सियों के तनाव को अनुभव किया। जिन दो रिस्सियों पर अधिक तनाव था उन्हें नार्वे समफ़कर काट दिया। कटते ही एक नोका तोर की भौति धारा पर भाग निकलो। यूसुफ़ को अनुभव हुआ कि उसका अनुमान अग्रुद्ध था। एक नाव कटी है और माँस भी कट गया है। उसके नीचे बैठने का शब्द उसने स्पष्ट सुना। उसका हृदय बैठने लगा।

गळती हो गई थी। आगे चलकर वह बड़ी भी प्रमाणित हो सकती है। दूसरों को इसकी सूचना देने की आवश्यकता ही क्या है ?

समर्थन किया ठोक ही तो कटा। वह भी तो वृक्ष को हिलाये डाल रहा था।

मैंने रस्सी का तनाव देखकर काटा है। भोजन से प्राणरक्षा इस समय अधिक आवश्यक है। ठीक हो तो किया है। पीपल अन उत्ता करा हिलता है !

उसने वहीं वृक्ष पर टंगे-टंगे सुना कि प्रायः प्रत्येक कंठ से इस तनाव से निस्तार पाने पर अल्लाह के प्रति धन्यवादात्मक शब्द निकल रहे हैं। उसने ठीक ही किया है।

उसे शांत बैठे अधिक समय न हुआ था कि बाई ओर छपाक की आवाज ज़ोर से आई, जल की छोंटें उछलकर यूसुफ तक पहुँचीं। सबने जाना कि फोपहियों के पाले जो फाफ का छोटा, पर वृद्ध वृक्ष था, वह गिर पड़ा है। यूसुफ़ के प्राण कॉफ गये।

यह पीयल भी गिर सकता है। वह घबराया। उस वृक्ष के पतन से जो विशाल तरंग उत्पन्न हुई उसने नौका को धक्का दिया। यूसुफ़ ने अपने नीचे वृक्ष को हिलता अनुभव किया। मचान पर गूँजा 'या अल्लाह !'

यूसुफ़ से रहा न गया: उसने उस अकेले रस्से को स्वर्श किया। वह इस्पात की छड़ के समान कठोर था। यूसुफ़ का हाथ कांपा और फिर उस रस्से के पानी में गिरने का शब्द जल को निर्मम खिज-खिलाइट में खो गया।

नाव को काटकर यूस्फ का मन कुछ इलका हो गया। अब किसी प्रकार का भय उन्हें नहीं है। यह दोनों वृक्ष खड़े रहेंगे, मचान खड़ा रहेगा। अल्लाह उनपर रहम करेंगे। वे लोग इस भीषण प्राकृतिक प्रकोप का कोध सहन कर जायेंगे। इसके पश्चात् की समस्या १ वह वर्तमान के सम्मुखं थी हो नहीं।

यूसफ़ ने जो कल्पना को थी वह वास्तिविक थी। अब मचान का हिळना पानी के निरंतर बहते रहने पर भी कम था। लोग, जो अब तक दबके जैसे मृत्यु से भिड़ने के लिए अपनी समस्त शक्ति एकत्रित किये बेंठे थे, आश्वस्त हुए। मृत्यु का भय विशेष न रहा।

इब्राहीम ने कहा—अल्लाह, ऐसा तूफान दुरमन को भी न दिखावे ! उसको बुढ़िया बोलो—पानी है या क्रयामत ! मेरे अल्लाह ! मुबारक ने कहा—इब्राहीम को ....। निकट बैठे क्रादिर ने उसका हाथ दबा दिया । विषय दब गया ।

'रहीम की बेटो का निकाह शमशाद के धेवते से तय हुवा है।'

'अच्छा ही नाम है उसका !'

'अलताफ़, लड़का अनुछा है।'

बातें चल निकलीं। ज्यों-ज्यों वे बढ़ीं, भय का वातावरण दूटता गया। नीचे अजगर की भौति मुख फाड़े लहराते जल का अस्तित्व वे भूल गये।

'इब्राहोम की बहू को अब किसी के यहाँ बैठा देना चाहिए।'

'अब वह अकेलो रह गई है। इब्राहोम मर गया होगा। कितनी ज़ोर से लड़ाई हो रही है।'

'जिसकी जो तक़दीर में होता है .....।

जैनब ने यह बातें सुनीं। उसका हृदय काँपा। क्या अम्मा ही नदी में गिरो हैं ? वह चीख उसके सम्मुख ही हो गई।

'क्रादिर की बहू को तबियत खराब रहती है, काम-धाम करने नहीं .....।' जैनब ने प्रस्ताव सुना। भय से वह और भी बृक्ष से चिपट गई। गुसाई का

मुख उसके सम्मुख भा गया । क्या उसका इब्राहीम वास्तव में मर गया ।

नहीं, वह कादिर के यहाँ नहीं बैठेगी। उसकी दाढ़ी कितनी कुरूप है और उसकी नाक, रे अल्लाह ! पीट-पीटकर उसने अपनी पहिली को बीमार डाल दिया है।

पर उसका विरोध क्या है। कादिर मुसलमान है। वह बिरादरी के विरुद्ध मुसल-मान के यहाँ न बैठने की ज़िद नहीं कर सकती।

मुबारक ने पुकारा-- 'कादिर, अरे कहाँ हो ?'

पीपल के बुक्ष के निकट के सिरे पर बैठा कादिर बोला — ऋगें ?

क्या कहते हो ?

. 'पहले इस आफ़त से तो अल्लाह बचावे !'

'उसपर एतकाद रखो । नदी कल उत्तर जायगी । अन्न जैनन का का

'नहीं भई, अभी नहीं।'

जैनब मारे भय के मरी जा रही थी कि कहीं क्रादिर तैयार न हो जाये। उसका प्यारा-प्यारा इब्राहीम; क्या इसी लिए लोगों ने उसे जोश दिलाकर भरती करा दिया है?

विविध योजनाएँ बनती रहीं। कादिर उसो समय अपनी स्वीकृति न दे सका। और अल्लाह है कि उसके नयनों से कुछ छुपा नहीं है।

बैठे-बैठे समय व्यतीत हो चला। अधिकतर व्यक्ति सो गये। मुबारक ने पूछा— क्यों कादिर, तमाखु ....।

'अरे बैठो, अब तमाखू को सूमतो है।'

'समय नहीं कटता।'

'तो अल्लाह का नाम लो।'

वे लोग फिर स्तब्ध हो गये। सरिता का प्रताह उसी प्रकार जारी था। वह कुद्ध सर्विणो को भौति बारंबार फन पटक-पटककर वृक्षों पर प्रहार कर रही थी।

अचानक कादिर ने मचान को अपने नोचे बैठता अनुभव किया। माऊ का वृक्ष झुका। उसके पृश्चात् दोनों बिल्लियों जो इतने जीवों तथा उनकी सामग्री का भार सँभाले हुई थीं, दियासलाई को तीलियों की भांति चट-चट टूट गईं।

सब कुछ के नदी में पतन का शब्द तृक्ष-पतन के व्यापक शब्द में छुप गया। छीटे उड़कर जैनब तक पहुँचे। वह शाखा से और भी चिपट गई।

इतने मनुष्य जल मग्न हुए, पर एक चीख, एक चीत्कार, एक हदन उसके कानों तक न पहुँचा। सब कुछ जल धारा में सागर में बूँद की भांति बिला गया।

माइ की कुछ शाखाएँ पीपल से टकराईं। वह भी हिल उठा। जैनब भय से गिरने को हुई, पर वृक्ष डटा रहा।

#### -28-

अनिल ने अपने को जल में फेंक तो दिया, पर जल से स्वर्श पाते ही वह काँपा। एक चेतना उसमें व्याप्त हो गई। तैरने को चेष्टा उसने की। अपने को साधा और त्राण के लिए आस-पास दृष्टि दौड़ाई। कोई थल-खंड उसे दिखाई न दिया। जो थे, वे थे धारा से अत्यंत दूर।

एक बार निराशा उसके प्राणों पर छा गई। वह घबरा गया। जैसे स्मरण आया कि उसे बचने की पूर्ण चेष्टा करनी चाहिए। इस प्रकार अपने को छोड़ देना

कायरता है। आज उसे एक ऐसी शक्ति से लोहा लेने का अवसर मिला है जो वास्तव मैं कुछ है। अपनी शक्ति की परीक्षा का अवसर आज ही तो है।

उसने नीचे की ओर एक बड़े छतनार वृक्ष को अपनी टक्ष्य नियत कर तैरना प्रारंभ किया। धारा के साथ बहता वह धोरे-धीरे अपनी दिशा के परिवर्त्तन की चेष्टा कर रहा था। उसे अनुभव हो रहा था कि वह निर्तात असफल नहीं हो रहा है।

उस विजय की उमंग में वह फूल उठा। वह इस विशाल प्राकृतिक विष्लत की ठगकर मानेगा। मानव की इच्छा के विरुद्ध कुछ करने की शक्ति स्त्रयं परमातमा में भी नहीं है। उसकी छाती फूल उठी। नेत्रों की ज्योति द्विगुणित हो गई।

वह बहा जा रहा था। जल का भयात्रह तिस्तार उसके ध्यान को अपने में लेपेटे था। उसे अनुभव हुआ कि महानता स्वयं में एक सौंदर्यशाली वस्तु है। वह इस सौंदर्य में खोता-सा प्रतीत हुआ। तभो अपने मार्ग पर से उसका ध्यान हुट गया।

वह जागा जब, जब वह एक विशालकाय भँवर में पड़ गया। आधा चक्कर लगतं ही उसका मुख तिनक-सा निकल आया। देखने को शक्ति जातो रही। वह संज्ञा- शून्य हो गया। दो बार तेजो से धूनकर वह भँवर के बीच, जल के नीचे खींच लिया गया।

कुछ क्षण वह जल के नीचे रहा। इसके पश्चात् जल ने जैसे अनिल को चूमकर उसका शरीर कोई दस गज दूर बाहर फेंक दिया। वह शरीर धारा में वह चला।

वह इसी अवस्था में लगभग तीन घंटे तक बहता गया: जब उसके नेत्र खुले तो उसे अनुभव हुआ कि उसके शीश में बड़ी पीड़ा हो रही है और वह एक विशाल-काय वट बृक्ष के तने के निकट चित पड़ा है। वट की जटा में उसका हाथ अटका हुआ है। जल ब,रंबार उसके शीश को तने से टकरा रहा है।

उसने बल लगाया और जटा के सहारे जल में खड़ा हो गया। दो क्षण सुस्ताया और फिर ऊरर चढ़ बृक्ष के ऊपर जा बैठा।

चारों ओर जो अंधकार था, वह इस वृक्ष में और भी घना था। उसने सोचा यह हुआ क्या ?

अवस्य ही वह बेहोश हो गया था। फिर बचा कैसे ? अवस्य धारा ने लाकर

उसे वृक्ष के तने से टकरा दिया। उसी आघात से उसकी चेतना पुनः हरी हो गईं है। यदि वह वृक्ष से न टकराया होता, बहुता चला गया होता तो! वह पसीने से नहा गया।

अब उसके संमुख लबी रात्रि थो। वह थर-थर कॉप रहा था। जो वस्त्र पहिन कर वह जल में कूदा था, वे सब जल के थपेड़ों ने उसके शरीर से न जाने कब पृथक् कर दिये थे। वह एक दम आदिम मनुष्य को भांति उस वट बृक्षपर कुछ भोजन टटोलने लगा।

अंधेरे में टटोल-टटोलकर कुछ कच्चे वटफल उसने तोड़े और खाये। वे फल उसे इस समय अमृत के समान स्वादिष्ट लगे, यदि अमृत में कुछ स्वाद होता हो तो!

अनिल के भीतर से उठा कि वास्तव में जीवन तो यह है। घर में बिस्तर पर बीमार पड़कर मर जाना, एक स्थान से अबाध भोजन-सामग्री प्राप्त करते रहना, उसमें जीवन का यह आनंद क्या है ? यह जोखिम का आनंद! यहाँ जोवन अपने नम रूप में है।

उसने कई जटाएँ और खोज निकालीं। वालपने में खेल-खेल में जो वृक्षों पर चढ़ने का अभ्यास उसे हो गया था वह बड़े काम आया। पैरों से खोजकर उसने एक मोटो जटा में सीढ़ी खोज निकाली। उसी के आश्रय नीचे उतरकर जल तक पहुँचा। एक हाथ से जटा पकड़ कर दूसरे हाथ से जल पिया। संतुष्ट हो पुनः उत्तर चढ़ आया।

अपने इस जीवन से, जिसे आरंभ हुए अभी कुछ ही मिनट हुए थे, वह प्रमन्न था। जितना सुख वह इस समय अनुभव कर रहा था उतना इस प्रकार का — केवल जीवित रहने मात्र का — सुख उसने कभी अनुभव नहीं किया था। वह पुनः वृक्ष के मुख्य तने के सहारे जहां से तीन शाखाएँ फूटतो थीं, आराम से बैठ गया। हाथ पैर सरलता से फैला दिये।

नीचे तने से टकराता जल कोलाहल कर रहा था, जब कोई बलशाली तरंग आकर तने से टकराती थो तो उसके छीटे उछलकर अनिल तक आ जाते थे।

उसने अनुभव किया कि नयन मुँदे जा रहे थे, पर ऐसी अवस्था में निद्रा निरापद नहीं है। अनिल के निकट जो दो इल्की-इल्की जटाएँ नीचे लटक रहो थीं इन्हें ऊपर खींच लिया। लंबी जटा को उसने शासाओं से लपेट दिया। जिससे वे एक प्रकार के पलंग में परिवर्तित हो गईं।

वह उसके ऊपर लेटा और दूसरी जटा से अपने को शाखा के साथ बाँध लिया। इसी अवस्था में कुछ क्षण भर वह नंगे शरीर में चुभते काठ का कष्ट अनुभव करता रहा और फिर सो गया।

निद्रा जैसी शीघ्रता से आई वैसी शीघ्रता से चली भी गई।

उसका पैर शाखा से बाहर निकला था। उसे अनुभव हुआ कि कोई वस्तु उससे टकराई है। वह उठा। लगा कि टटिया है। वह संपूर्णतया जग गया।

इस समय यदि एक टिटिया उसे मिल जाती तो उसका बिछौना अत्यंत सुंदर हो जायगा। उसने लहर के बल पर खड़ी और शाखा से अड़ी टिटिया की कसकर पकड़ लिया, तथा ऊगर खींचने का प्रयत्न करने लगा।

इस किया में उसे अनुभव हुआ कि कोई उसे नीचे पकड़े है।

'नीचे कोई है ?' वह चिछाया।

'अल्लाह के लिए मुझे बचा लो।'

'ठहरो, में एक जटा नीचे लटकाता हूँ, उसे पकदकर ऊपर चढ़ आओ।'

'पकंड ली ?'

'ही।'

'टटिया छोड़ दो।'

'अच्छा।'

अनिल ने टिरिया खींचकर शाखाओं पर रख दी। वह पर्याप्त बड़ी थी। अधेरा था, इसलिए इस कार्य की कठिनता और भी बढ़ गई थी।

टिया रखकर अनिल ने देखा कि वह व्यक्ति अभी तक ऊपर नहीं आया है। 'अरे हो ?'

'हाँ।'

'ऊपर चढ़ क्यों नहीं आते !'

'चढ़ा नहीं जाता।'

'अच्छा, ठहरो । हाँ, मैं खीचने का प्रयत्न करता हूँ।'

पंद्रह मिनट के अथक परिश्रम के पश्चात् एक व्यक्ति उस टिया पर और आ गया।

अनिल को शीघ्र ही ज्ञात हो गया कि आगंतुक नारी है और युवती है। वस्न रहित भी वह उतनी ही है जितना कि वह ।

एक संकोच उसमें आ गया।

परस्पर स्पर्श से एक दूसरे के विषय में जो ज्ञान उन दोनों को प्राप्त हुआ उसे पूर्णतया पचा हेने और स्थिति स्वीकारने में कुछ समय लगा। कुछ समय तक दोनों मौन बैठे रहे।

अनिल को लगा कि वह काँप रही है। उसने उसे स्पर्श करके कहा—'सदी लग रही है?'

'नहीं, हाँ।'

'फिर कौप क्यों रही हो ?'

वह बोली नहीं।

'तुम्हारा नाम ?'

'मेहर।'

'कब, कंसे …?'

'दोपहर की बही हुई हूँ। और लोग निकल गये थे, मैं रह गई थो। जब तक वे आर्थे मैं बह आई। टटिया थी इसी से बच पाई।'

'तुम पानी में गिरी ?'

'नहीं, जब इस ब्रक्ष से टकराकर टटिया उलटो तो "।'

'और तुम्हारो सादी भी यहीं बही।'

'हां।'

'देखता हूँ, कदाचित् वृक्ष से अटककर रह गई हो।'

'नहीं, तुम न जाओ ।' मेहरू ने घबराकर कहा।

'जटा पबड़कर टटोले आता हूँ।'

'नहीं, मैं जाने न दूँगी।'

'कोई भय नहीं है। मैं अभी आ जाता हूँ।' मेहर ने अनिल का हाथ छोड़ दिया। अनिल उठने लगा तो उसने फिर पकड़ लिया। बोली—'नहीं, बह गई है, जाने हो। तुमने मेरी जान बचाई है। नहीं, तुम बैठ जाओ।'

तुम व्यर्थ डर रही हो, कोई भय नहीं है ।'

वह जटा के सहारे नीचे उतर गया। तने के आस-पास टटोला पर, कहीं कि भी वस्न से उसका स्पर्श न हुआ।

'मिला १'

'नहीं।'

'मैं तो सममती थो कि वह नहीं मिलेगा।'

'पर देख आने में बुरा क्या हुआ ?'

'बैठो ।'

अनिल उसके निकट अंधकार में बैठ गया। टटिया के हिलंने से उसे ज्ञात हुआ कि मेहर कॉप रही है। उसने उसका स्पर्श किया।

'सर्दी बहुत लग रही है ?'

'नहीं।'

अनिल को अपनी विवशता ज्ञात हुई।

'कुछ खाया है, खाओगी ?'

'क्या ?'

अनिल वास्तव में उसके निकट से उठना चाहताथा। वह अंधकार मैं वटफल खोजने चल दिया।

'कहाँ जा रहे हो 2'

'अभी आया।'

अनिल चला गया । और उस अंधकार में जोखिम ले-लेकर फल खोजने लगा ।

एक मुद्धी बर-बंटे लेकर वह लौट आया। मेहर ने फल खाये और जटा के सहारे नीचे लटककर अनिल ने जो वट-पत्र में जल भरकर दिया उससे अपनी प्यास बुक्ताई।

#### - 32 -

अनिल के लिए यह स्थिति विचित्र थी। वह निश्चय नहीं कर पा रहा था कि इस नवीन परिस्थित में कैसा व्यवहार करे। अधंकार है, यही एक कुशल है।

वह कुछ क्षण मौन बैठा रहा। इसी समय उसे लगा कि वह युवती काँप रही है। रह रहकर जो टिटिया हिल रही थी वह इसकी सूचना दे रही थी। वह स्वयं सदी अनुभव कर रहा था। इतना परिश्रम करने से शीत-निवारण हो गया था।

उसे लगा कि उसके पास ताप पर्याप्त है। मेहर इसमें से कुछ ले सकती है। पर फिर एक मिन्नक उसके मार्ग में आ गई। वह और भी सिकुड़कर बैठ गया।

'सो गये ?' महर ने पूछा।

'नहीं तो।'

और इसके पश्चात् दोनों फिर स्तब्ध हो रहे। थोड़ी देर पश्चात् अनिल ने पूछा, 'क्यां !'

'कितना अधेरा है।'

'हाँ।'

'तुम्हें डर नहीं लगता।'

'डर काहे का ?'

'अंधेरा जो है।'

अनिल ने उत्तर नहीं दिया। फिर थोड़ो देर पश्चात् मेहर ने उसे स्पर्श किया।

'सोने लगे ?'

'नहीं तो।'

'तुम्हारा शरीर गर्म है।'

'क्यों, क्या जाड़ा लगता है ?'

信11

अनिल को लगा कि अनिल कितना निरोह है। वह शोत से काँप रही है। यदि उसके पास कोई भी वस्त्र होता तो वह उतारकर उसे दे देता, पर ।'

'तुम्हारा शरीर गर्म है।'

और अनिल ने अनुभव किया कि मेहर उसकी ओर झुक रही है। उसने अध-कार में जानने को हाथ बढ़ाये। उन्होंने मेहर को स्पर्श किया। वह वास्तव में कांप रही थी। अनिल के मन में जो एक बाधा थी वह एक क्षण दया के प्रवाह में जाने कैसे घुल गई। उसने मेहर के शरीर को पकड़कर अपनी ओर खींचा, कुछ स्वयं सरका और इस प्रकार दोनों के शरीर सट गये। अनिल ने उसे अपनी रक्षा में लेलिया।

मेहर एक बार काँपी और फिर वैसी हो बैठी रही। ज्यों-ज्यों उसके शरीर में गर-माई आती गई वह स्थिर होती गई।

वे कुछ क्षण ऐसे हो बैठे रहे। दोनों के लिए यह घटना धक्का थी। दोनों ने इस स्थिति को स्वीकारने में समय लिया।

जब स्वस्थ हुए तो अनिल का हाथ मेहर के मुख पर पड़ा। उसको लटें डधर-उधर बिखरी थीं। अभी वे बिलकुल सूखी न थीं। उसने उन्हें एकत्र कर बलपूर्वक उनका जल निचोड़ा।

मेहर ने अंधकार में अपना हाथ अनिल के मुख पर फेरंकर उसका मुख देखा। अनिल ने पूछा, 'तुम्हारे पति हैं १'

'नहीं।'

'अविवाहित हो !'

'नहीं।'

'tht ?'

'थे।'

'अब कहाँ है।'

'अल्लाह के घर।'

'बेंसे १'•

```
'मारे गये।'
'सिपाही थे ?'
'नहीं।'
'फिर ?'
'लड़ाई में।'
'कहाँ 2'
'अपने घर के पास ही।'
'किसने *** १'
'मछलो बांटने पर भगहा हुआ था। तभी चोट आई। अस्यताल में जाकर
मर गये।'
'तुम कहाँ से बही थीं ?'
'अपने पिता के यहाँ से ।'
'चलो आई थीं!'
'हाँ।'
'तुम्हारे पति कैसं थे ?'
'अच्छे खासे थे। हाँ पीटतं बहुत थे।'
'तम्हें अच्छे ''।'
'हाँ।'
'यदि बहती नहीं तो क्या करतीं ?'
'देवर मुझे अपने घर में डालना चाहता था, पर मैंने पसंद नहीं किया। वह
```

'देवर मुझे अपने घर में डालना चाहता था, पर मेंने पसंद नहीं किया। वह सराब पीता था और उसके घर में दो और हैं।'

अनिल ने सोचा, मेहर है, पिट-पिटकर भो पित का ध्यान करती है। संसार क्या वास्तव में दु:खमय ही है ? सुख का कोई अंश कहीं उसमें नहीं है ?

उसे लगा कि मेहर का हाथ धीरे-धोरे उसे आवेष्टित कर रहा है। एक कप उसके शरीर में हो आया। उसने अपने को छिपाना चाहा। पर यह विशेष संभव न था।

अनिल अपनी स्थिति को लेकर विचार में पड़ गया। यदि सुहासिनी जीवित होती तो !

इन दुर्घटनाओं को माध्यम बना सयोग आज महर को उनके निकट ले आया है। क्या यह केवल सयोग मात्र है। अथवा इससे अधिक और कुछ!

क्या मेहर और उसे इस प्रकार मिळाने के हो लिए कियों ने सागर को उन्य कर सुहासिनी को डुबोया है ? सरिता को इतना बढ़ाकर अगणित जीवों को बिल लो है ? समम्म में नहीं आता। यह न्यवस्था है अथवा अन्यवस्था में से ही जो कुछ निकलता आता है उसे हम अत्मसंतोष के लिए अगनी खुद्रता टॅंकने के लिए न्यवस्था का नाम है देते हैं।'

'क्या सो रहे हो !

अतिल चौंका । मेहर ने उसे और अपने गरीर में लगा लिया ।

'सो जाओ।'

'गिर पड़ें तो।'

'नहीं गिरोगी नहीं, में जग रहा हूँ।'

'तो तुम सो जाओ। मै जग रही हूं। सोन लगूँगी तो तुम्हें जगा लँगी।' 'नहीं।'

'**फिर** ?'

'मैं प्रबंध करता हूँ।'

अनिल ने स्वय को और मेहर को अब मुक्त ज़टाओं से शालाओं के साथ बांध दिया। और फिर दोनों जने, बालकों की भांति, कुत्तों के पिल्लों की भांति एक दूसरे से चिमटकर सो गये।

अंधकार उस वृक्षं के पत्तां में से मह रहा था। नीचे जल उसी प्रहार लहाता उमगता निर्मम गित से बह रहा था।

- 23 -

जैनव को रात्रि भर नींद नहीं भाई। वह शाखा से चिपटी जागती रही। जिस्ह पीड़ा से वह भोंपड़ी में कराहतो थी वह इस समय न जाने कहाँ चली गई।

एक भय से उसके प्राण कांप रहे थे। सब इब गरे हैं? क्या वास्तव में सब इब गये हैं ? क्या वही इस बस्ती में से अकेली बची है ?

गुसाईं भी क्या इस बाढ़ में डूब गये होंगे। नहीं, वे लोग समय रहते आश्रम से हट गये हैं।गे। कदाचित् दिन में आश्रम की नार्वे उन्हें बचाने आयें। गुसाईं उसमें अवस्य आयेंगे। वह वहां पहुँचकर उनके दर्शन करेगी।

क्या बस्तो में से वास्तव में कोई नहीं बचा? वह संसार में अब अकेली रह गई? उसका इब्राहीम आकर उसे खोजेगा और न पायेगा!

पर वह आयेगा क्यों ? क्या वह जीवित है ! कल वे लोग उसे कादिर के यहाँ बैठा देने की बात कर रहे थे। क्या वास्तव में उसका इब्राहिम मर गया है ? वह ससार में क्या अब अकेली है ?

जी में आया कि पुकारे, कि कोई और बचा है क्या ? पर कंठ न खुला। इच्छा घुमड़-घूमड़कर रह गई।

ं मचान गिर जाने के परचात् वृक्ष का हिलना कम हो गया था, पर फिर भी जैनब इतनी भयभीत थी कि कहीं उसके बोलने मात्र से ही यह पेड़ न भहरा पड़े। वह साँस साधे शाखा से चिपटो मात्र रही।

खुदा-खुदा करते बड़ी कठिनता से दिन निकला। ज्यों-ज्यों अंधकार का आवरण संसार पर से हटता गया जैनव की दृष्टि-परिधि बढ़ती गई। उसने जो सम्मुख देखा उस पर उसे विक्वास न हुआ। उसने नयन मले और फिर देखा। पानी, पानी और पानी। जहाँ तक दृष्टि जाती थी जल ही जल दृष्टिगोचर होता था। वह काँप गई।

इतनी भीषण बाढ़ की कल्पना उसने न की थी। विस्तार से भयभीत होकर उसने अपनी दृष्टि का क्षेत्र संकुचित कर लिया, अपने निकट देखा। पीपल के नृक्ष पर उसे अनुभव हुआ कि वह अकेलो ही है। और माऊ का नृक्ष गिरा तो एक चौथाई पीपल के ऊपर धरा है। मचान का तिनक-सा भाग भी कहीं शेष नहीं है।

वह पुनः काँपी। पर इस बार जल के भय से इतनी नहीं जितनी कि अपने अकेलेपन के भय से। उसने भविष्य की ओर दृष्टिपात किया। जल वैसा ही उमँगा

चला आ रहा है। पता नहीं ऋतने दिन यह दशा रहे। क्या उसे भूखा प्यासा ऐसे ही मरना होगा ?

पीपल की शाखाओं पर उसने अपनी दृष्टि से मनुष्य की खोज प्रारंभ की। एकाएक उसकी खोज सफल हुई। उसने देखा कि कीड़े की भांति एक मनुष्य शाखा से चिपटा हुआ है। उसको पीठ जैनब की ओर है।

अब जैनब फिर काँपी। केवल एक मनुष्य ही यदि बचा है तो यह उसे भाया नहीं है। वह नारी है।

उसने अपनी खोज प्रारंभ रखी। उसे फिर सफलता हुई। उसने एक और पुरुष को खोज निकाला।

अब उसे संतोष हुआ। अरक्षा का भाव जो उसके मन में आ रहा था वह दब गया। जब पुरुष दो हैं तो वे एक दूसरे के विरुद्ध उसकी रक्षा करेंगे। अनिल का मुखडमंल उसके सम्मुख आ गया। क्या वह भी बह गया होगा? उसके प्राणों में सनसनी दौड़ गई।

इसी समय एक ऊँची शाखा पर से एक चील वातावरण में गूँज गई। जैनब की दृष्टि उस ओर गई। उसने देखा कि एक असाधारण रीति से मोटा सर्प धीरे-धीरे ऊपर उस व्यक्ति की ओर चढ़ रहा है।

उसकी दृष्टि सर्प से हृटकर रहमान की दाढ़ी पर जम गई। वह बुरी प्रकार कांग रही थी। तभी जैसे रहमान बेसुध होता प्रतीत हुआ। वह डगमगाया, इधर-उधर हिला; उसके हाथ से वृक्ष छूट गया। पके ताल-फल की भांति वह नीचे टपक पड़ा। छपाक से शब्द हुआ, और वह जल के गर्भ में विलीन हो गया। दो क्षण पर्चात् वह ऊपर आया, तरकर माऊ को ओर जाने की चेष्टा करने लगा। पर जल के थपेड़ों ने उसका मुँह फेर दिया। वह घूमा, एक क्षण जैसे ठिठका और फिर वेग से धारा में बह गया।

कादिर ने पुकारा, 'यूसुफ !'

'कादिर !' दूसरी शाखा से यूसुफ़ ने उत्तर दिया। इन शब्दों द्वारा दोनों ने

मानवो शिक्त-सीमा पर टिप्पणी की और जैसे एक दूसरे का स्पर्श कर शिक्त प्रहण की।

जैनब ने सोचा, मनुष्य क्या है ? रहमान अभी था, अब नहीं है। और इसी कादिर के घर वे लोग उसे बैठाने को कह रहे थे। पर वे लोग कहां हैं। और रहमान के स्थान पर कादिर क्यों न हुआ।

वह पुरुषों की दृष्टि न पड़े इससे शाखा से और भी अधिक चिपक गई। रात्रि भर उसने दिन होने की प्रार्थना की थी, पर इस समय अनुभवं हो रहा था कि ऐसे दिन से तो रात्रि ही अच्छी थी।

धीरे-धीरे दोपहर हो आई। जल का बढ़ना बंद हो गया। जिसकी उन्नित रुक जाती है, वह कुछ समय ठहरकर गिरे बिना रहता नहीं। कादिर और यूसुफ़ को अनुभव हुआ कि अब पानी ठहर गया है तो उतरेगा ही। वे लोग भी नीचे उतर आये और माऊ पर जाकर बैठ गये।

वे उस वृक्ष से चले गये, इससे जैनब को एक मुक्ति-सी मिली। उन्होंने जैनब को देखा न हो यह बात नहीं थी। उन्होंने उसे देखा, ध्यान से देखा, उसके विषय में भविष्य में क्या करना है यह भी दोनों के मिस्तिष्क में पृथक्-पृथक् निर्णय हो गया। पर कोई उससे बोला नहीं। इस समय उन्हें अपनी पड़ी है। ज़रा जल कम हो जाये तो।

जैनब को जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई, वह भी उसके लिए समस्या ही बन गई। और इसका हल उसने फाऊ पर बैठे उन दोनों पुरुषों पर दृष्टि जमाकर किया।

ज्यों ही कादिर और यूसुफ़ फाऊ पर पहुँचे उन्हें म्याँऊँ का शब्द सुनाई दिया। इधर-उधर खोजा तो देखा कि एक बिल्ली उनकी ओर आ रही है। मचान पर जितने जीव थे उनमें वही अकेली बची थी।

'अल्लाह बड़ा कारसाज है। कादिर ने भारी हृदय से कहा। अपने परिवार का विनाश उसे अब अनुभव हुआ।

यूसुफ़ का मन भी भारी हो गया। पत्नी का प्यार और बालक की किलोलें उसके नयनों के सम्मुख नाच गईं। वे अब कहाँ होंगे ? उसका हृदय रो दिया। वे अब

कहाँ होंगे ? कहाँ होंगे ? उसने एक विवश और करुण दृष्टि अपने नीचे बहते जल की ओर डाली, एक लंबी साँस लो, आकाश की ओर देखा और शीश झुका लिया, आंसू नयनों में उमड़े, कपोलों पर बहे और कंठ की ओर चले। कंठ स्वयं भीतर हैं था हुआ था।

'वह हाथ किसका है ?' कादिर अचानक बोल उठा।

'कहाँ ?<sup>7</sup>

'वह देख, उस डाली को पकड़े।'

'है तो सही।'

दोनों जने उस ओर बढ़े। यह तो दोनों को विख्वास था कि जिसका हाथ है वह लाश के अतिरिक्त और कुछ न होगी, पर फिर भी इस समय को किसी प्रकार काटा भी जाये।

सँभल-सँभलकर वे एस स्थान तक पहुँचे । कादिर ने झुककर उसका स्पर्श किया। उसने आशा की थी कि लाश पर्याप्त भारी होगी। पर वह हाथ तिनक से में ऊपर खिंच आया। एक इन्की चोख उसके मुख से निकली और उसने उसे वैसा ही छोड़ दिया। हाथ के साथ लाश नहीं थी। शेष शरीर जल के आघातों से टूटकर बह गया था।

कादिर इटकर मुख फेर बैठ गयो। पर इस हाथ ने उसका पीछा न छोड़ा। इच्छा न होते हुए भी उसको दृष्टि रह-रहकर उसकी ओर घूम जाती थी और एक विचित्र भय एवं करुणा का बवंडर उसके हृदय में उठ खड़ा होता था। उसकी शांति भंग हो जाती थी।

धीरे-धीरे उसे यह अवस्था असहा हो गई। एक भीषण असुविधा उस हाथ के यहाँ होने से उसे अनुभव होने लगी। वह उठा। जाकर उसको डाली पर बँधी मुट्टी बल लगाकर खोली और उसे सरिता में प्रवाहित कर दिया।

अब जब दृष्टि उस ओर गई और हाथ को वहाँ न पाया तो उसके हृदय का उद्देलन कुछ शांत हुआ।

- 38 -

अपने कल्पना-संसारों में लिप्त तीनों अपने-अपने स्थान पर स्थिर रहे। घंटे के

पश्चात् घंटे बीतते चले गये, पर जल पर उसका कुछ प्रभाव न पड़ा। जैसे कि सर्व-शक्तिमान घड़ी का उसके कार्यों पर कुछ प्रभाव ही न पड़ता हो। उसे न कहीं सभा में सम्मिलित होना हो, न कोई राज-काज देखना हो और न किसी प्रेमिका से गुप्तमिलन की बात हो। जो संसार इन फंदों से परे हो उसपर घड़ी का शासन क्या होगा।

समय ज्यों-ज्यों आगे बढ़ा त्यों-त्यों जैनब को अपने ऊपर दुर्बळता आती प्रतीत हुई। रहमान के टपक जाने से ही उसके प्राण कांप रहे थे। यह अच्छा ही था कि उसे वास्तिवक कार्य का ज्ञान न हुआ, नहीं तो वह सर्प से एक क्षण वहाँ शांत न रह पाती। वह समैक्तिती रही कि गिरा है ऊँघने के कारण। तंद्रा से उसकी पकड़ ढीळी हो गई और वह मृत्युमुख में टपक पड़ा।

यदि उसके साथ भी यहो हुआ तो ! और अब उसे अनुभव होने लगा कि वह वास्तव में दुर्बल हो रहो है। एक रात्रि और संपूर्ण दिन उसे जागते हो गया है। जल है कि घटने का नाम ही नहीं लेतो। वह कबतक इस प्रकार जाग सकेगी। अपनी शक्ति बनाये रह सकेगी।

उस शाखा के जोड़ पर बैठे-बैटे जितने आसन संभव थे, वह बदल चुकी है, और इस किया में उसके अंग-प्रत्यग बुरी प्रकार से दर्द करने लगे हैं।

उसने नयन मूँ दे कल्पना की कि उसके शरीर में कहीं पीड़ा नहीं है। वह बलपूर्वक सब सहन कर जायेगी। अब जब पीड़ा का अनुभव जाग पड़ा था तो यह अपने धोखा देना था। इसमें वह सफल न हो सकी। अत्यंत रोकने पर भी उसके मुख से एक आह निकल गई।

जी में उठा कि यदि एक बार कुछ क्षण के लिए वह खड़ी भर हो पाती तो! उसे विश्वास हो गया कि इतने विश्वाम से ही रात्रि भर कप्ट सहन करने योग्य शक्ति उसमें आ जायेगी।

उसने चाहा कि वह जहाँ है वहीं खड़े होने का प्रयत्न करे। उसने चेष्टा करने से पहले नीचे देखा। पानी वैसा ही लहलहाकर वह रहा था। जिसमें रहमान नहीं रुक सका, उसकी क्या विसात है। यदि नीचे सूखा स्थल होता तो वह खड़ी हो

सकती थी, पर इस समय उसका हृदय ही नहीं, हाथ-पैर भी वायु में पीपल के पत्तों की भाँति काँपने लगे। उसे अपने पर विश्वास न रहा। जितना प्रयक्ष किया था उसी को लौटा लेना ही एक समस्या हो गया। इसके पश्चात् वह इतनी भयभीत हो गई कि विश्वाम का विचार ही कुछ क्षण के लिए उसके मिस्तब्क से निकल गया। उसके लिए संभावना की सीमा तक कष्ट सहे जाने के अतिरिक्त और कोई मार्ग ही न रह गया।

यूसुफ़ अपने परिवार की हानि के आश्रय मन में एक तूफ़ान बना ले गया था। प्रारंभ में इसका निर्माण करते समय उसे अच्छा लगा था। एक सांत्वना-सो मिली थी; परंतु अब वह करुणा का बवंडर जैसे उसका स्वामी हो गया था। उसमें पड़कर यूसुफ़ जैसे घुटा जा रहा था। सांस लेने में उसे स्पष्ट किंठनाई हो रही थी। वह उससे छूटकर भागना चाहता था, पर वह सहस्रार्जन की भांति अपनी बहुसंख्यक भुजाएँ पसार उसे बारंबार बंदी बना लेता था। यूसुफ़ इस अवस्था में तड़फ़-तड़फ़ उठता था। पर विवश था। वह गिरा हुआ माल का वृक्ष, जिसको टहनियों पर वह बेठा था, पीपल का पेड़, बहता जल किसी में उसके लिए सांत्वना का एक शब्द भी न था। उसके लिए अब एक हो देवी विधान था कि वह बाहर होना बंद कर देने पर भीतर हो भीतर रोता जाये और अपने नयनों को शून्य का निवासस्थान बना ले।

कादिर उस दृटे हाथ को पानी में डालकर कुछ समय के लिए स्वस्थ हुआ। भूत-प्रेत का कोई चिह अब निकट अवशेष न था। उसने सोचा—उसकी पत्नी बीमार रहती थी। मर गई, अच्छा हुआ, यहां सड़-सड़कर मरती अब एक साथ मर गई। अल्लाह ने केसी अच्छी मौत दी उसे। अपर्ने बंदों की हमेशा सुनता है। उसके मन में और भी विचार आये, जो कायदे के अनुसार आने नहीं चाहिए थे। उसने सोचा— वैसे मरती तो कफ़न पर इधर-उधर कुछ खर्च हो ही जाता। उस सबसे बच गया।

एक लक्की थी। मर गई। कौन पैदा होकर मरा नहीं है। भौर कादिर ने जब हानि-लाभ का लेखा फैलाया तो उसे लगा कि वह विशेष हानि में नहीं है।

तभी एक और विचार उसके मन में आया। और अब जो सभावित हानि थी भी वह एकदम लाभ में परिवर्तित हो गई।

रात्रि के समय बिरादरी ने जैनब का नाम कादिर से जो ले दिया है। उसी से कादिर में नवजीवन आ गया। उसने सममा कि जैनब से अब वह निकाह करेगा। जैनब उसकी पहली बीबी से जवान है। सुंदर है। संसार में उसे कोई घाटा नहीं रहा।

जैनब को उसकी बीबी बनने से कौन रोक सकता है। बिरादरी ने इसका प्रस्ताव किया है। उसे स्वीकार करना ही होगा। जैनब उसकी हो चुकी।

उसने शीश उठाकर अत्यंत आत्मीय दृष्टि से अपने से ऊपर बैठी जैनब की ओर देखा । वह हताश-निराश शाखा से चिपटी थी ।

जैनब कबसे इस प्रकार बैठी है। कौन बैठ सकता है। उसे लगा, उसने अबतक उसकी खोज-खबर क्यों न ली। आखिर अब उसका उसके अतिरिक्त और है कौन ?

वह उठा । माऊ की डालियों पर सँभल-सँभलकर पैर रखता पोपल पर पहुँचा । पुकारा — जैनब !'

जैनब ने नीचे देखा। कादिर एक जोड़ पर खड़ा उसकी ओर देख रहा है। एक आशा उसमें जगो।

'नीचे उतरेगी ?'

'हाँ।'

'आओ' कादिर ने अपने को भली-भौति तने से अड़ाकर ऊपर को हाथ फैलाये।

जैनब डरती-डरती नीचे की ओर सरकी। पर भय का इतना कारण न था। कादिर ने उसे बीच में ही पकड़ लिया और बिलकुल अपने बल से नीचे उतार दूसरे जोड़ पर रख दिया। उस जोड़ पर खड़े होकर जैनब ने अबूंक दृष्टि से कादिर की ओर देखा। दादिर इतना उत्साहित क्यों है ? और वह अपने अधिकार से आगे जान-बूक्कर बढ़ा है अथवा केवल संयोगवश ऐसा हो गया है।

'डरो नहीं।' कादिर ने कहा— पानी अब उत्तर जायेगा। तुम्हें किसी तरह का कष्ट न होगा।

जैनब ने अपने सम्मुख यह नवीन समस्या उठती देखी। इसने देखा कि उसे प्राकृ-तिक कोपों से ही नहीं, मनुष्य के कोप से भी बचना है।

कादिर के यहाँ अपने बैठा दिये जाने के प्रस्ताव का उसे स्मरण आया। प्रस्ताव का जन्मदाता और समर्थक मर गये हैं। पर कादिर उस प्रस्ताव को अनुप्राणित करने की तुला हुआ है।

वह असमिथ थी। उसके सम्मुख चुनाव था कादिर या मौत। निःसंदेह वह कादिर को मृत्य से अधिक आकर्षक मानती थी। जीवन का मूत्य है। वह वैसे ही फैंक देने के लिए नहीं है।

कादिर उसे सँभालकर मां ज के मोटे गुद्दे के ऊपर ले आया। दो-तीन कम मोटो शाखार्थे समानांतर मां ज की पतली टहनियों से बांध देने से एक बिस्तर-सा बन गया। कादिर ने उसे वहाँ लिटा दिया। उसने बाधा नहीं दो। इसके पश्चात् कादिर ने जैनब के साथ अधिक स्वतंत्रता बर्तना प्रारंभ की। उसने यूसुफ़ की उपस्थिति को जैसे न गण्य माना।

कुछ क्षण वह सहन करती रही। फिर जैसे अत्यंत दुःखित होकर मुख फेर लिया।

'क्या बात है ?' कादिर ने प्यार से पृछा।

'कुछ नहीं!'

'कुछ है तो।'

'कुछ खाने को ।'

कादिर के मन में उठा कि जैनब की उससे यह प्रथम इच्छा है, अवस्य पूर्ण होनी चाहिए। जो दूल्हा है उसका अधिकार अन्य लोगों से ऊँचा है।

उसने कुछ स्वामीत्व के भाव से यूसुफ़ से पूछा—'वह मांस जो...!'

यूसुफ़ कादिर की सब करतूर्ते देख रहा था। यह अवसर ज्याह रचाने और आनन्द मनाने का है, यह उसकी समक्त में न आ रहा था। वह वास्तव में इसे अपना

अपमान समभ रहा था। कादिर की दृष्टि में उसकी उपस्थित जैसे कुछ है ही नहीं। इस प्रकृत के पीछे जो श्रेष्टत्व की भावना थी उसने उसे और भी भड़का दिया।

वह बोला नहीं। उसकी ओर से मुख फेर लिया।

कादिर जोश में था। बोला—क्या मुख में ताला पड़ गया है ? जबान क्यों नहीं खुलती ?

यूसुफ़ चुप रहा, पर खौल उठा।

'अबे सुनता नहीं, तेरा बाप क्या कह रहा है !'

अब यूसुफ़ से भी न रहा गया। जितना क्रीध परिवारनाश का उसे ग्रून्य पर हो रहा था वह सब-का-सब जैसे कादिर पर छौट पड़ा।

'जबान सँभालकर बोल भूतनी के।'

'साले गाली दो तो जमीन में गाइ दुँगा।'

'अबे जा, तुम्त जैसे तीन सौ साठ देखे हैं।'

'आऊँ !'

'असल बाप का है तो आ जा। मैं मुबारक नहीं हूँ। यह समफ ले।' जैनब मूर्खों की भांति उत्सुकता से इन लोगों का वाग्युद्ध सुनती रहीं।

दोनों योद्धा मांस की बात भूल गये। एक दूसरे की भलो भौति समक्ष बूक लेने पर अधिक बल देने लगे।

कादिर क्रोध में भर गया। अपनी सम्भावित क्या, वास्तविक दुलहिन के सम्मुख वह अपमान कैसे भी जाये। उसे मरने को स्थान नहीं रहेगा।

कादिर धीरे-धीरे यूसुफ़ की ओर सरका। यूसुफ़ ने अपने चारों ओर देखा, और फिर वह मृत्यु के मुख के ऊपर शत्रु से भिड़ने की प्रस्तुत हो गया।

कादिर ने टूटकर यूसुफ़ पर घूँसे से प्रहार किया। यूसुफ़ बचा गया। इस प्रहार से कादिर के पैरों के नीचे की डाल हिल गई। वह कापने लगा। यूसुफ़ ने देखा कि जैनब निरंतर उसकी ओर देख रही है। वह बास्तव में उससे रक्षा की प्रार्थना कर रही है।

उसने कादिर को सँभलने का अवसर दिया और फिर उसके मुख पर घूसा मारा।

कादिर नाक तो बचा गया पर कान पर वह पढ़ गया। वह मनभाना उठा और कादिर समूचा क्रोध से तमतमा उठा। जैनव के संमुख वह पिटे ? उसने भाऊ की एक डंडी तोड़ ली और उससे यूसुफ़ पर ताबड़तोड़ प्रहार करने प्रारंभ कर दिये। यूसुफ़ उन प्रहारों के नीचे बिलबिला गया। वह अपना स्थान छोड़कर कादिर पर टूट पड़ा। यदि माऊ की असंख्य छोटी-छोटो टहनियाँ उनके नीचे न होतीं तो दोनें। सीधे पानी में आ पड़ते।

यूसुफ़ ने कादिर को अब पीटना प्रारंभ किया। कादिर विशेष प्रतिकार न कर पाया। जैनब को अनुभव हुआ कि वे दोनों उसके लिए लड़ रहे हैं। गर्व से उसका हृदय भर गया। कुछ क्षण वह कादिर को पिटते देखती रही। फिर उठी।

यूसुफ़ की दृष्टि जैसे उसी पर लगी थी। उसके उठते द्वी उसका हाथ रुक गया। जैनब ने द्वाथ के संकेत से उसे अपने निकट बुलाया। यूसुफ़ ने आज्ञा पालन की। कादिर ने उठकर उस पर पुनः प्रहार न किया। जैनब यूसुफ़ से क्या कहती है ? इस उत्सुकता में वह अपने की भूला रहा।

जैनब ने यूसुफ़ को अपने सिरहाने बैठने का आदेश दिया। यूसुफ़ ठीक प्रकार से स्थान बनाकर बैठ गया। जैनब लेटी और अपना शीश उसकी जंघा पर रख दिया।

कादिर का मुख उतर गया। मन में सोचा, कुछ भी करे निकाह तो मुक्त से ही करना होगा। निकाह हो जाने दे, फिर हरामज़ादी से पूरा-पूरा बदला चुका छूँगा।

सोचने और भुनने के अतिरिक्त वह और कुछ न कर सका। वह भी निकट ही एक डाली पर बैठ गया। जिससे यूसुफ़ और जैनब के कार्यो पर दृष्टि रख सके। ईर्घ्या की लपर्टे उसके अस्तित्व को जलाये डाल रहो थीं। यदि वश चलता तो वह जैनब और यूसुफ़ दोनों को आग में डाल देता।

पर वह पहिले यूसुफ़ को मारकर जैनव को मृत्यु से भी कठिन यंत्रणा देना चाहता था, वह जैनब से अब और भी अधिक निकाह करना चाहता था, पर अब घर बसाने के विचार से नहीं, जैनब को दंड देने के विचार से।

जैनब के शीश का स्पर्श पा यूसुफ़ के हृदय में एक मीठी धधक उत्पन्न हो

गई। शांत, सीधी-सादी जैनब कैसे ऐसी हो गई। क्या वह मेरे ऊपर आशिक हो गई है ? यदि नहीं तो यह सब क्या है ? क्यों है ?

उसकी कल्पना को नवीन दिशा मिल गई। पहला संसार जितना करण और हृदयद्रावक था उतना ही अब सुख की तरंगों से आलोडित। उसका भी तो सब कुछ खो गया है। उसे पुनः अपना संसार बसाना है। और जैनब उसपर आशिक हो गई है। उसके प्रेम में पढ़ गई है।

उसने सोचा कि वह असुंदर नहीं है। उसकी सुंदरता, उसकी शक्ति, इन्हीं पर जैनब आकर्षित हुई होगी। उसके मन में उठा—जैनब कितनी अच्छी है। वह प्राणपण से कादिर के विरुद्ध उसकी रक्षा करेगा।

जैनब यूसुफ़ की जाँघ पर अर्द्ध निदित-सी पड़ी रही। कादिर उसके और निकट आ गया। उसने विरोध नहीं किया।

वह शांत पड़ी थी । कादिर और यूसुफ़ एक दूसरे के विरुद्ध उसकी रक्षा का प्रण किये एक दूसरे की ओर रह-रहदर रक्तिम नेत्रों से घूर रहे थे ।

- 24 -

जैनब रात्रि भर शांति से सोती रही। यूसुफ़ और कादिर खामीभक्त कुर्ती की भांति उसपर पहरा देते रहे। चारों ओर नदी वैसी ही गरजती रही।

दोनों अपनी-अपनी कल्पनाओं में मग्न थे। दोनों की कल्पना में जैनक सिम्मिलित थी। एक जैनक के लिए दोक्सख (नरक) को भूमि पर उतार लाना चाहता था और दूसरा उसके आश्रय धरती को जन्नत (स्नर्ग) बना लेने के सपने देख रहा था। जैनक दोनों के मनस्तारों में लिपट-लिपटकर भी वहाँ वैसी ही पड़ी थी।

प्रातःकाल जब जैनब ने नयन ख़ोले तो यूसुफ़ मुस्काया और कादिर क्रोध से काँपने लगा।

जैनब ने देखा कि नदी का पानी उत्तरने लगा है।
'अलाह का शुक्र है।' यूसुफ़ ने कहा।
कादिर ने मुख फेर लिया। फिर कुछ सोचकर पुकारा—
'जैनब।'

जैनब बोली नहीं।

'जैनब !' उसने फिर पुकारा।

'क्यों बेचारी को तंग कर रहे हो ? पड़ी रहने दो।' यूसुफ़ ने जैनव के ललाट पर हाथ फेरते हुए कहा।

'वहाँ टँगी हुई थी, उतारकर इस पलंग पर लिटा दिया तो यह तंग ही किया न ?' यूसुफ, चुप रहा।

कादिर कुछ बहुत तेज बात कहने जा रहा था कि उसकी दृष्टि नीचे गई। उसने देखा कि टीले की भूमि निकल आई है। वह एक दम नीचे कूद पड़ा।

'तू कल बड़ा पहलवान का बचा बन रहा था, आ तो तुझे बताऊँ।' उसने यूसुफ़ को ललकारा।

यूसुफ़ नीचे कूदने लगा तो जैनब ने उसका हाथ पकड़ लिया, 'क्या पागल भादमी की बात पर ध्यान देते हो।'

यूसुफ वहीं बैठा रह गया।

कृदिर ने सुना । चीखा— मैं पागल हूँ, हराम जादी, छुची ! और न जाने कितनी कथनीय-अकथनीय गालियाँ ज़ीनब को सुनाईं । हैठाये अपने यार को पर ं।

यूसुफ़ नीचे कूद पड़ा। दोनों जने गुथ गये। संभव था कि लड़तं-लड़ते जल में जा पड़ते कि बस्ती की ओर से आती नाव के डाँड़ों का शब्द सुनाई पड़ा।

इस जोश में जिनके भूखे शरीर को अपनी दुर्बलता भूली हुई थी वह स्मरण आ गई और वे दोनों प्रतिद्वंद्वी पुनः बृक्ष पर आ बैठे।

रक्षार्थी स्वयंसेवक एक बड़ी नाव लाये थे। यहाँ उन्होंने केवल तीन प्राणी ही पाये।

'और लोग कहाँ हैं ?' एक ने मूछा।

'बह गये।' कादिर ने कहा। 'मैं बचा हूँ, मेरी घरवालो और एक यह आदमी।' यूसुफ ने कहा—बाबू सा'ब, यह इसकी घरवालो नहीं है। कादिर, तुम झूठ क्यों बोलते हो?

'चुप क्यों नहीं रहते तुम ? मिया बोबी के बीच में बोलते तुम्हें शरम नहीं आती ? क्या मुझे अपनी घरवाली को तुम्हारी दृष्टि से पहचानना होगा ?'

'कादिर !'

'यूसुफ !'

और दोनों उस नाव में लड़ने को उतारू हो गये। रज्जन डाक्टर नाव के नेता थे। उन्होंने धमकाया 'दोनों अलग-अलग बैठो।'

जैनब से पूछा-- तुम किसको घरवाली हो ?

'किसी की भी नहीं।'

'बाबू, इसका विश्वास न की जिए, यह अपने यार से फँसी है। मुझे अपना पति मानने से इंकार करती है।'

डाक्टर रज्जन एक फंफ्ट में पड़ गये। उन्हें ध्यान आया कि बाढ़ में पीड़ित प्राणियों को बचाना मात्र उनका कर्त्तव्य है। कौन किसकी पत्नी है यह निर्णय करना उनका काम नहीं है।

बोले--तुम लोग चुपचाप बेठे रहो। थाने में चलकर अपने मागड़े का निर्णय कर लेना।

यूनुफ़ बोला-क्यों कादिर, चलोगे थाने में !

'क्यों नहीं । में क्या डरता हूँ ? जो बाहर मेरी घरवाली है वह क्या थाने में नहीं होगो ? चलो थाने में । बाबू हमें पहले श्रीयाने में ले चलना ।'

'अल्लाह से डरो।' यूसुफ़ ने कहा।

'अल्लाह से तुम डरो जो दूसरों की औरत को बहकाते फिरते हो। जो सचा है उसे अल्लाह से क्या डरना।'

डाक्टर रज्जन ने ऐसे लोगों के लिए भोजन से अधिक न्याय की आवश्यकता समभी । उन्होंने दो वालंटियरों के साथ उन्हें थाने भेज दिया । स्वयंसेवकों ने सब कथा थानेदार को कह सुनाई ।

थानेदार ने यूसुफ़ से पूछा—क्यों बे, क्या बात है ? सालों भूखे मरते हो, पर मस्तो नहीं जाती!

'हजूर…' और यूसुफ़ ने सब बात थानेदार से कह सुनाई।

'नहीं इज़र, अल्लाह की कसम, यह मेरी घरवाली है। यह आदमी इसे बहकाना चाहता है।'

'तुम झूठ बोलते हो । अल्लाह से डरो ।'

'झुठा तू है। कमीना कहीं का!'

युसुफ़ को कोध आ गया। वह कादिर पर टूट पड़ा।

'बांध दो बदमाश को' थानेदार ने आज्ञा दौ।

'हजूर !' जैनब ने बोलने की चेष्टा की।

'चुप रह हजूर की बची। जा अपने मालिक के साथ !'

'इजूर।'

'चलती है कि नहीं दरामज़ादी,' कादिर ने डाटा।

जैनब ने देखा कि थानेदार वहाँ नहीं है। और यूसुफ़ को उन्होंने कोठरी में बंद कर दिया है।

उसकी कहीं सुनवाई नहीं है।

'चलती है कि नहीं !' कादिर ने उसे धक्का देते हुए कहा—चल तो बाहर तेरा सब याराना काइ दूँगा।

भय से थर-थर कांपती जैनब प्रार्थी नेत्रों से थाने की ओर देखती, थाने से बाहर निकल गई।

थाने से बाहर निकलते ही कादिर ने जैनब की कमर में लात मारकर कहा— 'चलती है कि नहीं ?'

#### - 25 -

कादिर के जाने के आध घंटे पश्चात् एक सिपाही ने यूसुफ़ को हवालात से बाहर निकाला। चार थप्पड़ लगाये और थाने से बाहर धक्का दे दिया।

पुलिस की कहा-सुनी और मार-पीट का यूसुफ़ पर कोई प्रभाव न पड़ा। वह कादिर के विरुद्ध उबलता रहा। थाने से निकलते ही उसने कादिर को दंह देना विचारा।

उसने सोचा, कादिर ने जो उसके प्रति अन्याय किया वह चाहे क्षमा भी हो पर जो अल्लाह का नाम ले-ले कर जैनव को अपनी घरवाली बताया है, उसका दण्ड उसे अवश्य दिया जाना चाहिए । प्रत्येक अल्लाह के सच्चे बंदे का फ़र्ज़ है कि वह ऐसे नास्तिक को दंड दे जिससे अल्लाह के पाक नाम पर ये लोग काला धब्बा न लगा पार्ये।

उसने स्मरण किया कि जैनब उसके साथ है। जो इतना नीच है वह जैनब के साथ कैसा व्यवहार कर सकता है ? निःसंदेह जैनब को वह कठिन दंड देगा। और जैनब, वह उससे प्रेम करती है।

उसका क्रोध कादिर पर उमह पड़ा। जो दण्ड वह निर्लेप होकर उसे देना चाहता था वह व्यक्तिगत हो गया। कादिर ने उसका अपमान किया है। जैनब का अपमान किया है। जैनब उसकी है। उसने उसकी दुलहिन को उससे छीना है। यूसुफ़ की मुट्ठी मिची, दांत जमें, माथे पर सलवट पड़ी और नयन विस्तीर्ण होकर अंगारे-से लाल हो गये। साँस ज़ोर से चलने लगी।

वह भूखा कमज़ोर है तो क्या है ? कादिर को आज बह छोड़ेगा नहीं । उसकी जैनब कादिर के साथ ...। आगे वह सोच न सका ।

कादिर का वह ख़ून करेगा।

उसने कल्पना की कि सम्मुख कादिर और जैनब एक गुदड़ी में लिपटे पड़े हैं। उसने कादिर पर कल्पना में प्रहार कर दिया।

वह उन्मत्त हो उठा। वह ख़ून करेगा ख़ून। इस कादिर का ख़ून करेगा।
वह ख़ूनी कुत्ते की भाँति उसे उस छोटे से नगर की सड़कों पर खोजने लगा।
साधारण अवस्था में नगर में इतनी भोड़ सड़कों पर न होती थी, पर आजकल
बाढ़ के कारण निकटवर्ती प्रामों के लोग, बचाये हुए बुभुक्षित व्यक्ति यहां भरे हुए थे।
इतने लोगों में से इस मुकती संध्या के समय कादिर को खोज निकालना सरल कार्य
न था। पर वे दो हैं। कादिर और जैनब। पहिचान छेना उसके लिए कठिन होगा।

कादिर के साथ जैनब का स्मरण आते ही उसका क्रोध भीण रीति से भड़क उठा । वह कादिर को छोड़ेगा नहीं ।

वह गली-गली उसे खोजने लगा। जहाँ भूखों को निरंतर भोजन वितरण किया जा रहा था, वहाँ पहुँचा। भोजन लिया। उसे खाने बैठा। प्रथम ग्रास उठाया ही था कि हाथ रुक गया। नहीं, वह जब तक कादिर से इस अपमान का बदला न ले लेगा भोजन नहीं करेगा। शाम के समय वह जैनब को कादिर के पास नहीं छोड़ सकता।

उसने भोजन बाँध लिया और फिर कादिर की खोज में चल दिया। उसे लगा कि उसकी खोज व्यर्थ जा रहो है। क्या नगर की गलियाँ उसे निगल गईं? नगर अपरिचित न था। जहाँ कादिर, जब मछलियाँ बेचने आता था, ठहरता था यहाँ वह पहुँचा।

वह स्थान भरा हुआ था। मनुष्य आ-जा रहे थे। बच्चे रो रहे थे और उनकी मा-बहिनें उन्हें धमका चुप रहने को प्रोत्साहित कर रही थीं। पर यह प्रोत्साहन विशेष फलदायक सिद्ध न हो रहा था।

अब तक यूसुफ़ जेनब के सहारे कादिर को खोज रहा था। जैनब स्वयं भी अपनी रक्षा कर सकती है इस ओर उसका ध्यान नहीं गया था अब उसे अनुभव हुआ कि कल रात्रि जिस कुशलता से उसने कादिर को मूर्ख बनाया था। अवसर पाते ही अवस्य ही वह उसके पास से निकल भागेगी।

न नीन खोज में उसे सफलता शीघ्र हुई। कादिर वहीं अपने पुराने स्थान के पास नींद में बेहोश पड़ा था। उसे देखते ही उसके नयनों में रक्त उतर आया। पर इतने मनुष्यों के बीच वह उसका खून कैसे करे ?

वह इधर-उधर घूमतः रहा। जी में आता कि भोजन जो बँधा है उसे खा छे, पर रुक गया। पहिले कादिर को दंड दे ले तब।

पर जैनव कहाँ है। क्या कादिर ने उसे कहीं छुपा दिया है।

यदि जैनब का पता न चला तो कादिर की हत्या करने से लाभ ? पहिले जैनब का पता लगाया जाय। उसके पश्चात् कादिर को तो वह जब चाहे मार सकता है। मनुष्य की जान लेना क्या बड़ी बात है ?

वह जाकर कादिर के निकट बैठ गया।

'कौन है ?' कादिर ने अर्द्ध सुप्त अवस्था में पूछा।

'दादिर।'

कादिर करवट लेकर सो गया।

'कादिर !'

उसने उसे पकड़कर मकमोर डाला। पर कादिर ने उठकर उत्तर न दिया। अब यूसुफ़ ने उसकी दाढ़ो पकड़ ली और उसे खींचना प्रारंभ कर दिया।

काफ़ी प्रयत्न के पश्चात् कादिर जागा।

'क्या है ?'

'उठेगा या नहीं।'

'क्यों ?'

और युसुफ ने फिर उसकी दाढ़ी खींची।

चैतन्य होने पर कादिर ने आश्चर्य से देखा। उसे अपने नयनों पर विश्वास न हुआ। उसने समम्ता कि यह यूसुफ़ का भूत उसे जगा रहा है। वह डर गया।

'आं आं' वह डरा।

'भो में यूसुफ़ हूँ।'

'युसुफ़ तो थाने में है ।'

'छूट आया हूँ।'

'भरे उन कमबख्तों ने तुछे छोड़ दिया ?'

'छोड़ते नहीं तो क्या घरजमाई बनाते।'

'तेरी तिबयत तो ठीक हो गई न ?'

'वह तो पीछे बताऊँगा। पिहले यह तो बता कि जैनब कहाँ है।'

'यहीं होगी।'

'agt ?'

भौर इसके पश्चात् दोनों,जने जैनब को खोजने लगे। कादिर का पारा अत्यंत कँचा चढ़ गया।

'मिली तो मारते-मारते इस बार दम ही निकाल दूँगा।' 'कहाँ गई १'

'हूँ ह तो रहा हूँ।'

'तो ठीक ठीक बता ?'

'बात क्या है ?'

'बता जैनब कहां है ?'

उन्होंने आस-पास देखा, अँधेरा काफी घिर आया था । जैनब उन्हें कहीं दिखाई नहीं पड़ी ।

'बतायेगा नहीं !'

'क्या बताऊँ !'

'देख कादिर, तू मुझे जानता नहीं है । मैं बहुत बुरा आदमी हूँ ।'

'तो में क्या कहाँ।'

'बतायेगा नहीं ?'

'क्या बताऊँ ?'

युसुफ़ को लगा कि कादिर ने उसे कहीं छिपा दिया है।

'कादिर !'

यूसुफ्र भोतर-भोतर भुन रहा था। उसने कादिर की खुशामद करने की चेष्टा की थी। पर काम बनता दिखाई न दिया। यह कादिर एक ही घुटा हुआ है।

वह एकाएक कादिर पर दूट पड़ा। कादिर सँभल न पाया, गिर पड़ा। यूसुफ़ भापे में न था, उसने उसे मारना प्रारंभ किया। पहिले दो-तीन प्रहार कादिर ने रोके। पर इसके पश्चात् जैसे उसकी शक्ति सूख गई। वह जड़वत् पिटता रहा।

यूसुफ़ चीखा-बता कहाँ छिपाया हैं जैनब को।

'मुझे क्या पता ?'

भभी पता हुआ जाता है।'

मारते-मारते यूसुफ के हाथ थक आये और साथ-साथ निकट के लोग भी एक-त्रित हो गये।

'बताता नहीं ?'

'कादिर चुपचाप उठकर बैठ गया।

'बतायेगा नहीं ?' यूसुफ ने फ़िर धमकाया।

'क्या बात है ?' एक दर्शक ने पूछा।

'तुमसे मतलब ! जाओ अपना काम करो ।' यूसुफ़ ने डॉटा ।

'बतायेगा नहीं 2'

कादिर इतना पिटा था। अब खिलखिला कर हँस पड़ा। उसने यूसुफ को हाथ पकड़कर बैठाया।

पूछा — खाने को मिला ?

'तू बतायेगा नहीं ?'

'बताऊँगा। पर पहिले खाने की खाले तक। जा —गली में बँटता है।'

'हाँ, जिससे में वहाँ जाऊँ और तू कहीं और खिसक जाये ।'

'अल्लाह को कसम में कहीं नहीं जाऊँगा।'

'मुझे तेरी कसम का विश्वास नहीं। खाने के लिए मेरे पास है।'

'ला तो बिस्मिल्लाह करें।'

यूसुफ़ ने भोजन निकाला और वहीं अंधेरे में खाने बैठ गये।

बीच में यूसुफ़ ने पूछा - कादिर, बता दे तूने जैनब को कहाँ छुपाया है ?

'बताऊँ गा ।'

वे भोजन समाप्त कर चुके। पानी पिया और फिर वहीं आ बैठे।

'बता न कहाँ छुपाया है ?'

'यूसुफ़, मुझे तेरी अऋल पर रहम आता है।'

'ठीक-ठीक बता कहाँ छुपाया है ?'

'वह तो मैंने थाने से निकलते ही पाँच-सात हाथ मार लिये, नहीं तो मेरे हाथ कुछ न आता।'

'बतायेगा नहीं ३'

'बताता तो हूँ।'

'बता न १'

'मुझे पता नहीं। यहाँ तक वह मेरे साथ आई थी। मैंने उसे खाने की नहीं

दिया । उसके बाद सो गया । फिर मुझे पता नहीं ।'

'पहिले से क्यों नहीं बताया।'

'यूसुफ़ उसके पीछे पागल न बन। वह बहुत चलती हुई है। तेरे हाथ नहीं भायेगी। देखता नहीं किस होशियारी से हम दोनों को लड़ाकर वह निकल गई है।'

'कादिर!'

भीं ठीक कहता हूँ। वह हम दोनों की उल्लू बना गई है।

'कादिर ।'

'युसुफ़!'

- 20 -

कैनव अनुभव कर रही थी कि कादिर की अपेक्षा यूसुफ़ से पीछा छुड़ाना अधिक किठन है। पर अल्लाह ने बानक बना दिया है, यह उसे पीछे ज्ञात हुआ, जब कि कादिर दो जनों का भोजन अकेला खाकर नशे से सूमकर सो गया।

इस अवस्था में यदि यूसुफ़ साथ होता तो वह अपने को स्वतंत्र न पाती। पर कादिर थाने गया और यूसुफ़ वहाँ बन्द कर लिया गया, यह सब अत्यंत अच्छा हुआ।

उसने कादिर को इस परोक्ष सहायता के लिए धन्यवाद दिया और चुपचाप वहाँ से उठकर जनसमूह में खो गई।

वह इन लोगों से अधिक से अधिक दूर् वला जाना चाहती थी।

- 36 -

अनिल को विपत्ति के इन दिनों जो अनुभव हुआ वह नवीन था। पुरुष के नाते उसने कितनी ही बातों की कल्पना की थी, इस समय वे रहस्यमय पुस्तक की भांति उसके नयनों के सामने थीं। वह अपने को उसमें ख़ोया-सा अनुभव कर रहा था।

इसमें उसे अतिशय आनंद प्राप्त हुआ था। इतना तीव केंद्रित आनंद उसने कभी जाना नहीं था। वह आनंद जो शरीर की नस-नस में स्फूर्त प्राण डालकर अस्तित्व की सुखद शांति से भर देता था। पर इस आनंद अनुभव के साथ-साथ अनिल के मन में एक भँवर उत्पन्न हो गई। आनंद के पीछे एक भय उसमें व्याप्त हो गया।

वह इन क्षणों के संपर्क से उत्पन्न भावनाओं के जाल में खो गया। वह समन्म नहीं पा रहा था कि इन घटनाओं से उसमें कुछ जुड़ा है अथवा उसमें से कुछ घटा है। वह दोनों ही बातें अनुभव कर रहा था।

दो दिन पहले अनिल जो था वह अब नहीं रहा है। नारी के प्रति उसकी धारणा में महान् परिवर्त्तन हो गया। नारी कल्पना के उच्चाकाश से उत्तरकर संसार में उसी के तल पर आ गई। वह उससे भी अधिक मर्त्य है।

प्रारंभ में अनिल को मेहर नितांत असमर्थ लग रही थी। परन्तु अब उसे अनुभव हो रहा था कि मेहर उससे अधिक समर्थ है। अनिल ने नहीं, उसने अनिल को अपने वश में कर लिया है।

अनिल इस बंधन में जहाँ एक सुख अनुभव कर रहा था, वहाँ यह बंधन है यह भी उसे ज्ञात था।

पानी जब अपने सर्वोच्च तल पर पहुँचकर उतर चला तो एक नवीन समस्या उनके संमुख उपस्थित हुई।

'अब क्या होगा ?' वटपत्रों से लज्जा ढाँपे मेहर ने कहा।

अनिल बोला नहीं ! वह भी इसी समस्या पर विचार कर रहा था। क्या वह अब आत्मवंचना बिना आश्रम में लौटकर जा सकता है ? क्या उसने मेहर के संपर्क से अपने को पतित नहीं कर लिया है ?

अब जब पतित होने की बात मन में उठी तो विचार किया कि इस पतित होने का उत्तरदायित्व अधिक किस पर है ?

उसने समस्त घटनाओं को मन में दुहराया। वह नितांत अनिभन्न था। उसे नारी का कुछ भी ज्ञान न था। मेहर आई पुरुष के ज्ञान से संपन्न।

वही उसे नीचे खींच ले गई है। उसी ने स्वर्ग नरक का मार्ग उसे दिखाया है। यदि वह न आती ती। मेहर के प्रति वह कुद्ध हो गया। बोला नहीं। गंभीर होकर बैठ गया।

मेहर ने उत्तर की प्रतीक्षा की। पर उत्तर प्राप्त न हुआ। उसे लगा कि अनिल को इस प्रश्न में कोई रुचि नहीं है। उसके लिए जैसे यह समस्या ही नहीं है।

, परंतु मेहर के लिए यह अत्यंत महान् समस्या है। मृत्यु के मार्ग में उसने अनिल को पाया है अमृतस्वरूप। वह उसे खो नहीं देना चाहती।

बोली- 'क्या बात है ?'

'कुछ नहीं ।' अनिल ने रूखेयन से कहा ।

'क्या तिबयत खराब है, हो जाना असंभव नहीं'— चिंता का भार इन शब्दों पर अनिल को स्पष्ट हो गया। उसने अनिल के मुख को अपनी ओर फेरा। दोनों हाथों के बीच उसे स्थिर कर ध्यान पूर्वक देखा।

अनिल ने इस किया में स्पष्ट पाया कि मेहर उसका अस्व।स्थ्य कल्पना कर चिंतित और व्यथित हो उठी है।

बोला--'नहीं, शरीर ठीक है।'

मेहर ने उसके मुख पर हाथ फेरा। उसके शीश को कोमल स्पर्श से पुलकित करते अपनी ओर खींचा।

'तो फिर बोलते क्यों नहीं ? क्या मुक्त से कुद्ध हो।'

'नहीं तो !' अनिल अपने विराग को साधता हुआ बोला।

'बताओं न ? कहीं कुछ पीड़ा अवस्य है।'

'नहीं।' अनिल ने अपने को छुड़ाने का उपक्रम करते हुए कहा। मेहर उसे छोड़ने को प्रस्तुत न थी। उसने शीश को अपने नक्षःस्थल से लगा लिया।

'तुम बोलते क्यों नहीं ? क्या मैं बुरी लगती हूँ ?'

'नहीं तो।'

'तो फिर ?'

'क्या बोॡँ १'

मेहर ने अनित के नयनों में दृष्टि डालो । अनिल के नयन माँपक गये। वह अपने हृदय की बात नेत्रों द्वारा प्रकट न होने देना चाहता था।

'इसके बाद क्या होगा ?'

'होगा क्या ?'

'क्या हम दोनों साथ साथ.. ?'

'यह कैसे संभव है ?'

'इसमें असंभव क्या है ? मैं अपने दादा को खोज खँगी। तुम्हारा जी चाहे उस परिवार में संमिलित हो जाना। उनके साथ कुछ ही दिनों में कुशल मछुए हो जाओंगे।'

अनिल गंभीर हो गया। क्या उसका पिछला जीवन भविष्य के इस जीवन के ही योग्य है ? वह विचारमञ्जूप रहा।

'बोलते क्यों नहीं ?'

'मेहर, यह कैसे संभव है ?'

मेहर उसका शीश छोड़ते हुए बोली, 'तो फिर मुझे बचाया क्यों ? बही जा रही थी, बही जाने देते ।' उसके नयनों में अश्रु आ गये।

'मेहर !'

'मर ही तो जाती ! में तुम्हें कुछ और सममी थी।'

'मेहर !'

'नहीं, मेहर अब तुम्हारे लिए नहीं है। तुमने उसपर दया करके उसकी यंत्रणा बढ़ा दी है।'

अनिल को लगा कि उसके हृदय में जो एक दृढ़ शिला थी वह केवल बर्फ की चट्टान थी। अब वह घुलकर बही जा रही है। बोला, 'मेहर! भूल हुई, क्षमा करो।'

'तुम पुरुष हो। नारी को क्षमा करने का अधिकार कहाँ है। वह तो क्षमा को जाने के ही लिए है।'

'मेहर ! तुम कैसी स्थिति में हो यह मैं भूल गया था।'

'में तुमसे दया की भीख तो नहीं मांग रही हूँ। इतना बड़ा संसार है। उसमें क्या एक अभागी मेहर के लिए स्थान न होगा ?'

अनिल को लगा कि उसके व्यवहार से मेहर को आवश्यकता से अधिक कष्ट पहुँचा है। मेहर की केशरांशि को हाथ से संवारते हुए उसने कहा—

'मेहर बुरा न मानो । तुम्हीं बताओ. हम तम एक साथ कैसे रह सकते हैं ?' 'बाधा क्या है ?'

### सागर सिरता और अकाल

अनिल चुप हो रहा।

'तुम स्वस्थ हो, कमा सकते हो। क्या जिसकी प्राणरक्षा की है उसके लिए थोड़ा कुछ और न कर सकोगे ?'

'मेहर ! तुम सममती नहीं।'

'समभने को उसमें विशेष नहीं है।'

अनिल नहीं कहना चाह रहा था। पर मुख से निकला, 'तुम मुसलमान हो न ?'
मेहर ने उसके हाथों से अपने केश छुड़ा लिये, एक विचित्र दृष्टि से अनिल
की ओर देखा। वह जैसे उस पुरुष को समक्त लेने की चेष्टा कर रही हो, अनिल
का बाह्य आवरण भेद उसके अंतर में जो पुरुष है उसका स्वरूप देख पाने का प्रयत्न
कर रही हो। एक क्षण मौन रहकर बोली, 'में मुसलमान हूँ। तुम मुझे नीच
समकते हो। मेरे साथ संसार में क्या मुख लेकर रहोगे ?'

एक क्षण चुप रहकर वह फिर बोली—

'बस एक बात बता दो । जब तुमने हॉफ-हॉफकर मुझे नदी में से ऊपर खींचा था, तब क्या पूछा था कि तुम मुसलमान तो नहीं हो ? अंधकार में जब मेरे लिए बटफल खोजने को प्राण संकट में डाले थे, तब क्या में मुसलमान नहीं थी ? रात्रि में मैं जब शीत से कांप रही थी, तब मुझे सुरक्षित स्थान में कर स्वयं तुमने वायु का वेग सहा था, तब मैं क्या मुसलमान नहीं थी ! और उस समय..., क्या में मुसलमान नहीं थी ?'

वह चुप हो गई। अनिल नीचे बहती प्रतिक्षण उतरती जलधारा को देख रहा था। उसके मस्तिष्क में एक चक्र घूम रहा था। वह समम नहीं पा रहा था कि इन कुछ घंटों में अनिल दो हो गये हैं, या मेहर दो हो गई हैं। दोनों के बीच जो अपने को दूसरे में खो देने का सरल भाव था वह कहाँ गया ? उसके मुख से निकला केवल 'मेहर!'

'में तुम्हें दोष क्यों दूँ। मुझे विस्वास नहीं होता था कि पुरुष को लगाया लांछन इतना सत्य है, पर अब में नयनों देख पा रही हूँ।'

अनिल के मन में चक्र तीव्रता से घूमा और घूमता चला गया।

'जो कुछ मेरे भाग्य में है वह तो होगा ही।'

भिन्न ने देखा कि मेहर बिलकुल निराशा की पुतली बन गई है। और उसका कारण है स्वयं वह।

बोला—मेहर! मैं तुम्हें धोखा न दूँगा। पर मछुवापन मुक्तसे न हो सकेगा। मैंने जो इतना पढ़ा-लिखा है इसका उपयोग :: ?'

मेहर का मुख खिल उठा। उसने अनिल के दौनों हाथ पकड़ लिये। बोली, 'तुम बड़े अच्छे हो। पढ़े-लिखे हो, कोई नौकरी करना। अल्लाह सबको देता है।' 'मेहर!'

'देखो, ऐसी प्रसन्नता के समय कोई बुरी बात मुख से न निकालना। मैंने तुम्हें पड़ा पाया है। तुम गाँठ वंध गये हो, मैं तुम्हें गिरने न दूँगी।'

अतिल को अनुभव हुआ कि वह विवश है। मेहर ने उसे सब ओर से जकड़ लिया है, बिलकुल मकड़ी के जाले की भाति। निकल भागने का प्रयत्न वह भूल गया है। बोला, 'मेहर! घबराओं नहीं। यथासंभव में तुम्हें अकेली न छोड़ूँगा।'

मेहर ने पास रखा एक वटफल ठठाकर अनिल के मुख में दे दिया। दोनों चार दिन से इन्हीं पर निर्वाह कर रहे थे।

# तीसरा ऋध्याय

#### ग्रकाल

-8-

कादिर ने जो कहा उसंपर यूसुफ़ को विश्वास न हुआ। जी चाहता था कि विश्वास करे। शक्तियाँ इसका समर्थन करती थीं। कौन जैनब के पीछे दौड़े ? गई है मरने दो!

पर इसके विरुद्ध उसके हृदय में जैसे एक सुलगती आग भड़क उठी। जैनब का कोमल तप्त भावनामय स्पर्श स्मरण आया। वह रोमांचित हो गया। जैनब के उस बर्ताव का कारण क्या था ? अवश्य ही वह उसपर आसक्त हो गई है।

नारी पुरुष के प्रति आसक्ति दिखाये, इससे बढ़कर पुरुष की खुशामद और कोई नहीं हो सकती। प्रशंसा से जो न फूले ऐसा पुरुष कल्पना में ही संभव है।

यूसुफ़ को लगा कि जैनब ने उसके प्रति अपनी आसक्ति जनाने में कोई कभी नहीं की। नारी जहाँ तक जा सकती थी, वह गई। आगे बढ़ना यूसुफ़ का कार्य है।

उसे विश्वास हो गया कि कादिर ने यदि जैनब को कहीं नहीं छुपाया है तो वह स्वयं ही यूसुफ़ की खोज में वहाँ से चली गई है। उसका कर्ताव्य है कि वह उसे खोजे।

उसने देखा कि कादिर फिर ऊँघने लगा है। रात्रि बढ़ती था रही है। अधंकार देख उसकी शक्तियाँ मंद पड़ने लगीं। पर जैनब ने आकर्षित किया और यूस्फ उठकर जैनब को खोज में चल दिया।

बाढ़-पीड़ितों की भीड़ और उस अधंकार में जैनब को खोज निकोलना सरल न था। यूसुफ़ इधर-उधर, सड़कों पर फिरा। उसे थकान अनुभव हुई। वह रुका, आंखें मलीं, चेहरे पर हाथ फेरा और फिर अनुभव किया कि जँभाई आ रही है, रुकेगी

नहीं। जभाई आई, नयनों में पानी भर आया। एक मादक भभक उसके मस्तिष्क में भर गई।

उसे लगा कि इस समय जैनब क्या मिलेगी! खोजने का कोई अर्थ नहीं। वह कृष्णनगर को सड़क के किनारे बैठ गया। अपने ऊपर उसका कोई वश न रहा। निदाबाढ़ की भांति उमड़ती आ रही थी।

वह कब लेटा और दब सो गया, इसका उसे पता न चला।

**-** २ -

अनिल और मेहर जब बचाये गये तो उन्हें पिहनने की वस्त्र मिले। अनिल ने पाया कि ऐसे वस्त्र धारण करना तो दूर वह स्पर्श भी नहीं करता। जैसे-तैसे लजा निवारण कर वे खड़गपुर पहुँचे।

दस सहस्र प्राणियों का यह छोटा-सा नगर कृष्णनगर से पाँच मील दक्षिण-पश्चिम में था। यहाँ सर्वप्रथम कठिनाई जो अनिल को अनुभव हुई वह उसकी कल्पना से परे थी।

हिंदू-मुसलमान दोनों स्वयंसेवक अपनी जाति के बाढ़-पोड़ितों के लिए पृथक् प्रबंध कर रहे थे।

अनिल से हिंदू-विभाग ने पूछा—'तुम्हारा नाम ?'

'अनिल कुमार !'

हिंदुरव की मोहर उसपर लग गई। मेहर के लिए यह अवसर अत्यंत कठिन था। अनिल और अपने े पतृकुल में से उसे एक का चुन लेना था। इन दोनों पक्षों से परे वह नारी थी।

'तुम्हारा नाम ?' मुसलमान स्वयंसेवक ने प्रश्न किया।

'मेरु बाला!'

और वह अनिल के साथ चलो गई। यहीं समाप्ति न थी। यदि वह अनिल को खोना नहीं चाहती है तो उसे सत्य को और भी छलना होगा।

जिस समय नाम और पता लिखनेवाले स्वयंसेवक ने उनकी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा तो अनिल को पीछे छोड़ मेरुबाला आगे बढ़ गई, और इससे पहिले

कि अन्ति को बोलने का अवसर प्राप्त हो, उसने दोनों को पति पत्नी बनाकर एक घर और पता दे दिया था।

अनिल की इच्छा हुई कि वह प्रतिवाद करे। पर भीड़ थी और इससे भी अधिक इस इच्छा का विरोध उसके मन में ही था। उसने स्थिति स्वीकार की।

वह देख रहा था कि जिस घटनाचक का वह पात्र है, वह उसकी इच्छाओं की अस्वोकृति होने पर भी घूम रहा है। वह उसे प्रत्येक पग पर झुकने को बाध्य कर रहा है।

अतिल चाहता था कि वह कहीं रुके; अपने व्यक्तित्व को दढ़ करे। इस प्रकार बहे जाने में कोई शूरता नहीं, पर ऐसे विचारों में वह स्वयं अपनी अंतरातमा की प्रेरणा का विरोधी होता था। उसकी आत्मा में, उस आत्मा में जो स्थूल को सूक्ष्म से संबंध किये हुए है, एक तीव भूख मेरुबाला ने जगा दी थी।

मेरुबाला के बिना उसका जीवन असंभव था। अनिल को दशा उस बालक की-सी थी, जो माता-िपता की ताड़ना से भयभीत होता हुआ भी कीड़ा की ओर आकर्षित होता चला जाता है। वह अपने को रोकना चाहता है, पर रोक नहीं पाता है।

अनिल अब एक नहीं था। दो अनिल थे और वे निरंतर एक दूसरे से मनगढ़ रहे थे।

मेरुबाला ने कहा—दादा गाजीपुर में मिलेंगे। हमें वहीं चलना चाहिए। अनिल विचारमग्न रहा। मेरुबाला उसके उत्तर जैसा आधिपत्य जमा बैठी है, बह उसे स्वीकार करके भी स्वीकार नहीं करता। वह भी तो कुछ है।

बोला कुछ नहीं।

'क्यों, क्या जी में नहीं है ! तुम्हारी इच्छा हो उनके साथ रहना !'
'तुम्हारे दादा वया मेरुबाला को देखकर चौकेंगे नहीं !'
'चौकेंगे क्यों ?'

'तुम हिंदू जो हो गई हो !'

मेरबाला खिलखिलाकर हँस पड़ी — कितने भोले हो तुम! क्या मेरबाला नाम रख लेने से हिंदू हो जाते हैं ?

'तुम तो अपने दादा की बेटी हो । परंतु में तो बाहरी व्यक्ति हूँ।'

उसने प्रक्तवाचक दृष्टि से मेरु की ओर देखा । वह बोली — मैं तुमसे वहाँ रहने को थोड़े हो कहती हूँ। मैं जीवित हूँ, यह उन्हें सूचना दे, जब तुम्हारी इच्छा हो. चले चलना। दादा प्रसन्न ही होंगे।'

'मेरु ! यहीं तुम भूलती हो । रूढ़ियाँ मनुष्य के प्रकृतिक आकर्षणों से अधिक शक्तिशाली हैं । तुम्हारे दादा तुम्हें मेरे साथ जाने की आज्ञा नहीं देंगे ।'

'नहीं, तुम दादा को जानते नहीं। काम वे अवस्य नीचा करते हैं, पर हृद्य से विशाल हैं। दादा बहुत अच्छे हैं। कभी मुफ्तपर कृद्ध तक नहीं हुए।'

अनिल का मन शकाशौल रहा। पर गाज़ीपुर तो निकट नहीं। उत्तर-पूर्व में आठ मोल है। जाना सरल नहीं।

बोला—'जैसी तुम्हारी इच्छा !'

मन के एक भाग ने कहा - वहां चलने से कदाचित् इससे पीछा छूट जाये।

दूसरा भाग बोला—मेरुबाला का साथ छोड़ना चाहते हो ? वह कितनी अच्छी है। संसार की गहराई में जो चिरंतन आनंद है वह इसी से तो तुम्हें मिला है। प्रकृति और पुरुष के जिस देवी संयोग पर समस्त विश्व नाचता है, उसकी मांकी उसी ने तो तुम्हें दो है। अनिल तुम केसे मूर्ख हो, जो उसका साथ छोड़ना चाहते हो ? उसके साथ रहो। आवश्यकता पड़े तो मुसलमान हो जाओ। तुम्हारा संसार में उसके अतिरिक्त और कीन है ? और हिंदू-मुसलमान क्या एक ही परमातमा के पुत्र नहीं ?

अनिल कांपकर अपने से भयभीत हो गया। नहीं, एक नारो के पीछे वह धर्म त्याग नहीं करेगा। वह जैसा उत्पन्न हुआ है दैसा हो मरेगा।

- 3 -

खड़गपुर को मुख्य सड़कें नगर के बीचोबीच एक चौक में मिलती थीं। इन्हीं सड़कों में से गलियां निकलती जाती थीं और इन्हीं में मिलती जातो थीं।

खड़गपुर धान की मंडी थी। फसल के दिनों में चहल-पहल होती थी। शेष दिनों ऐसा जान पहता था जैसे नगर सो रहा हो। कुछ दिन जागकर जो उदरस्थ

कर लिया उसे अजगर की भौति निस्तन्ध लेटा पचा रहा हो। न्यस्तता इस नगर की जनता के केवल अत्यंत छोटे अंश को स्पर्श कर पाई थी। इसी से वे लोग बेकाम के कामों में अधिक व्यस्त रहते थे।

क्यों कि व्यस्तता नहीं थी इसी से जोवनधारा का तल नौचा था। संस्कृति के नाम से जो वस्तु बाज़ार में है वह व्यस्तता में से जीवन लेकर अव्यवस्ता में उत्पन्न होती है।

आजकल खंडगपुर की सड़क, चौक और गिलयां भरी हुई थीं। प्रत्येक इसारे, सायबान और बरामदे में बाढ़-पोड़ित आश्रय ले रहे थे; और उनके पीके नागरिकों के बंद द्वार जैसे कांप रहे थे।

फसल के दिनों में ग्रामीण वहाँ आते थे अन्न प्रदान करने के लिए और इस समय वहाँ फेंक दिये गये थे दाने दाने को भिखारी बनाकर।

बाढ़-पीड़ितों ने वहाँ की जनसंख्या ही नहीं बढ़ा दी थी, वरन वहाँ एक नवीन समाज भी निर्माण कर दिया था। जहाँ मनुष्य है तथा बेकार है, वहाँ समाज बनते समय नहीं लगता 🗸

अनिल को पुरुष-समाज मिल गया और मेरु को नारी-समाज। उनके सम्मुख एक ही कार्यथा, बार्ते करना; और इसमें वे पूर्ण मनोयोग से दत्तचित्त हुए थे।

नारियल पर चिलम चढ़ाये चार-पाँच जने बेंठे थे। बीच में एक राख के ढेर में उपला दबा हुआ था, जिससे अग्नि अपने इंदय में छिपा रखने की भाशा की जा रही थी।

अनिल उनके निकट पहुँचा। दो ने सरककर बैठने को स्थान बना दिया।

अनिल ने अपने कुर्ते की लंबी और फटी बाहों को उलटकर छोटी और पूर्ण करना चाहा। पर उसमें उसे सफलता न हुई। जो लम्बे छेद कंघे पर थे वे इस लपेट में नहीं आ सकते थे। अनिल को हतोत्साहित करने के लिए एक घटना और भी हो गई। वह जब बाहों को इस प्रकार सुधारने का प्रयत्न कर रहा था तो वह कुर्ता छाती पर से चटक गया।

अनिल निराश हो चला।

सूखे धूलि भरे बालों पर हाथ फेरते हुए करीम ने कहा—रहने भी दो भई, सारे कुर्ते को भी लपेट लो तो भी छेद तो रहेंगे ही।'

'लो…।' गारियल आगे बढ़ाते हुए इक्कबाल ने कहा। 'में पीता नहीं।'

लोगों ने उसकी ओर आश्चर्य भरी दृष्टि से देखा। यह आश्चर्य शोघ्र प्रशंसा में परिवर्तित हो गया।

सुरेन ने कहा — अच्छा है जो नहीं पौते । पीना कौन-सी अच्छी बात है । 'करीम ने कहा ।

अब्दुन्ला बड़े ध्यान से इक़बाल के चेहरे की ओर देख रहा था। वह इक़बाल को बहुत दिन से देखता आया है। इक़बाल अत्यंत स्त्रस्थ, और सतेज रहा है। उसने अभी तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं देखा, परंतु इस समय अचानक उसका हृदय धक से हो गया, जैसे कि एक भयानक भेद उसपर खुल गया हो।

वह काँप उठा। इक्तबाल और अब्दुल्ला प्रायः प्रति दूसरे वर्ष बाढ़-पीड़ित हो खड़गपुर का आतिथ्य स्वीकार करते थे। यह दिवस उनके लिए अवकाश के होते थे।

अंतर इतना ही था कि इस वर्ष नदी वास्तव में विशेष चढ़ आई थी। उसे अनुभव हुआ कि यह रोग नहीं है, जो इक्कबाल के अंगों पर पीलापन ले आया है।

बोला-क्यों इक्रबाल, तबियत तो ठीक है न ?

प्रदन उसने अपने हृदय में वास्तविक कारण जानते हुए किया था। उसे यह भी विदित था कि सीधा उत्तर इक्कबाल का नहीं मिलेगा।

इक्कबाल बोला—'तबियत तो ठीक है।' इतना कहकर ।वह जैसे लजा गया। मानों कि उसकी बड़ी भारी चोरी पकड़ लो गई हो।

वह भाधा पेट खाता है, भूखा भी रहता हैं, पर यह नहीं चाहता कि किसी पर यह रहस्य प्रकट हो। वह जानता है कि अब्दुल्ला का मंतव्य सहानुभूति-पूर्ण है।

इसी से वह लजाया। यदि उसमें भपमान तिनक भी आभासित होता तो वह कद्ध हुआ होता।

इकबाल ने अब्दुल्ला की ओर जिस दृष्टि से देखा, वह एक क्षण में कह गई; सहानुभूति के लिए धन्यवाद; जानते हुए भी क्या पूछते हो १ मेरे सूखने का कारण वहीं है जो तुम्हारे सूखने का।

सुरेन ने कहा — इस वर्ष सेवासिमितिवाले भोजन ठीक प्रकार का नहीं दे रहे हैं। भोजन का नाम करके कलेऊ भर को देते हैं।

'पहिले ऐसा कभी नहीं हुआ।' करीम ने कहा।

'पिहले इतनी भीड़ कहाँ होती थी ?'

'और इतना मँहगा कहाँ था!'

'कहां रुपये के तेरह सेर और कहां चार सेर !'

'हां भई !' अब अब्दुल्ला को बारी लंजाने की थी।

वे तिल तिलकर भूखे मर रहे थे और समक रहे थे कि कोई भोषण अपराध कर रहे हैं।

अनिल को अब तक यह अनुभव नहीं हुआ था। यह सत्य है कि उसे भी पेट भर से कहीं कम भोजन मिल रहा था, पर वह समफता था कि ऐसे भीषण प्रकीय के पश्चात् इस प्रकार की कठिनाई कुछ न कुछ तो होगी हो।

'कुतुबुद्दीन आजकल दिखाई नहीं पहता ।'

कुतुबुद्दीन कुछ अच्छी अवस्था का व्यक्ति था। वह जब कभी गाँव छोड़कर नगर में आया तो अपने पैसे से खरीद कर खाया। कभी खैरात छेने के लिए उस विशाल व्यक्ति ने हाथ नहीं पसारा।

'क्यों, क्या हुआ !' 'उसकी बेटी और घरवाली ख़ैराती खाना लेने जातो है।' 'ऐसा ,क्या सब समाप्त हो गया !' 'हो गया होगा तभी तो!'

'मेंने परसों देखा था। बिल्कुल बदल गया है, पहिचाना नहीं जाता। बचता दिखाई नहीं देता।'

एक संतोष और करुणा सब पर छ। गई।

चिलम फिर घूमी। सुरेन ने अपने नारियल पर रखकर उसे गुइगुहाया और फिर नयन सिकोड़कर आराम से मुख खोल दिया। धुआँ धीरे-धोरे निकला। अनिस् ने देखा कि वह वायु में शीघ्र ही ऐसा मिल गया जैसा दूध में पानी।

अनिल के मन में उठा कि इनमें मुख्यता किसे है ? धुएँ को या वायु को ? दूध को या पानो को ? विस्तार में तो धुआं और दूध वायु तथा पानो के संमुख नगण्य हैं। वायु का गुण लेकर धुआं-धुआं है, एवं पानी का गुण लेकर दूध दूध है।

'लो यफ़्र भी आ गया।' इक्कबाल ने कहा।

अितल ने देखा कि एक लंबा-चौड़ा व्यक्ति चला आ रहा है। कपड़े मैले चौथड़े हैं। चाल में एक प्रकार की तरलता है, जो मुख के भाव के साथ मिलकर पूरे शरीर के लिए गंभीरता में पिवर्तित हो जाती है।

'आओ पठान !' धुरेन ने स्वागत किया।

पठान निकट आ गया। अनिल ने देखा, उसके पीछे एक लड़की भी है। 'बाबा, कुछ दे दे न!' लड़की ने पठान से गिड़गिड़ा कर माँगा। उसे लगा कि पठान कहाँ से देगा।

ग्रफ्र भाकर मंडली में बैठ गया। सहानुभूति और दयामिश्रित जो भाव उसके मुख पर था वह अनिल को अच्छा लगा। कुछ क्षण वह उसको ओर देखता रहा।

गफ़्र ने तुरत करीम के हाथ से नारियल ले लिया और बढ़े वेग से गुड़गुड़ाने लगा, मानो कि कोई महान् हृदयताप उसके पोक्ठे छिपाने की चेष्टा में हो।

वह कन्या भी वहाँ आ पहुँची । 'बाबा दे दे, में दो दिन की भूखी हूँ ।'

सन चुप बैठे रहे। असमर्थ दया सबके हृदय में कसमसा रही थी। गफ़ूर कुद्ध हो गया। बोला—'भूबो है तो जा मर '

स्वयं पुनः बड़े वेग से नारियल गुड़गुड़ाया, जैसे कि धुआं ही नहीं वह उसका समस्त जल पी जाना चाहता हो | उसके ललाट पर विचित्र सलवटें पड़ रही थीं। नयन प्रायः मुँद रहे थे।

'बाबा !'

'जायगी नहीं ?'

'बाबा दे दे । दो दिन से """।'

'हाँ, पहिले तो तुभे जैसे मोहनभोग मिलता था। दो दिन से नहीं मिला। भाग यहाँ से ! कमबंख्तों से भूखा रहने का अभ्यास भी तो नहीं किया जाता!'

उसने चिलम छोड़ी नहीं और बलपूर्वक धुआँ खींचने लगा। किसी की उसके निरंगल पर से चिलम उतारने की इच्छा भी न हुई।

लड़की स्तब्ध खड़ी रहो । लालसा लगाये ।

अितल को उसपर बड़ी दया आई। पर वह असमर्थ था। गफ़्र ने एक विचित्र हिष्ट अितल की ओर डालो। वह स्पष्ट कह रही थो; देख रहा हूँ तू भी वज्र मूर्ख है। 'बावा!' लड़की ने स्मरण कराया।

गफ़्र ने चिलम सुरेन को दे दी और नारियल करीम को। छातो के निकट से एक पोटली निकालो। खोला। लड़की के नेत्र चमक उठे। लोगों को दृष्टि उस पर लग गई।

देखा, कुछ उबले चावल हैं।

गफ़्र ने एक मुद्री चावल लड़की को दिये। इतने ही जो बचे, बाँधकर रख लिये।

'ले, बैठ जा ; खा ले, मर ।'

लड़की कृतज्ञता से भर गई, अविकार से बोलो—'यहाँ नहीं खाऊँगी। मेरा छोटा भईया है, पहिले उसे दूँगी, पोकें ''।'

गफ़्र ने लड़की की ओर देखा और फिर सब ओर से दृष्टि समेटकर राख के ढेर पर जमा दी।

अनिल को गङ्गर बहुत अच्छा लगने लगा। वह मुग्ध उसकी अबूमा-सी चेष्टाओं को देखता रहा।

गफ़्र कुछ क्षण वहाँ ठहरा। इक्कबाल उसे चिलम दे रहा था, उसने देखा नहीं। उठा और एक ओर को चल दिया।

सब जने उसकी पोठ की ओर देखते रहे।

'कौन हैं ?' अनिल ने पूछा ।

'गफ़ूर वठान है ।'

'क्या करता है ?'

'करता तो कुछ भी नहीं, वैसे सभी कुछ करता है।'

'तो भी !'

'मछलो पकड़ने से लेकर नर-हत्या तक सभी काम करता है।'

'इत्या तक ?'

'हाँ, इसने स्वयं अपने बेटे को हत्या की।'

'कसे ?'

'बीमार था। अच्छा होने को आशा न थी। मरता भी न था। एक दिन वेदना हुत अधिक थी। इसने उसका गड़ा घोंट दिया।'

'पुलिस '''।'

'पुलिस क्या करती ? वह तो मरता ही था।'

'परनी १'

'अब अकेला है।'

'कहता हूँ कि वह जो एक मुद्धी चावल बचे हैं, वह भी उसके पेट में नहीं जार्थेंगे।'

'पता नहीं दिल का कचा क्यां है ?' करीम ने वैसे ही कहा।

'भगवान् की इच्छा है।'

अनिल को गफ़्र में और भो हिच हो गई। वह जैसे उसके प्रेम में पड़ गया। चिलम फिर घूमने लगी।

#### -8-

पीहितों को पेट भर भोजन देने की इच्छुक होने पर भी सेवासमितियाँ अस-मर्थ थीं। बाढ़-पीहितों की संख्या की अधिकता दूसरी कठिनाई थी। उनकी राक्ति सीमित थी। जो था, उसो को सबमें आवश्यकतानुसार यथाशक्ति वितरण का प्रयत्न था।

पीड़ित जन-समुदाय भोजन की इस कमी के कारण अनशन-अभ्यास को विवश

श्रीनल दो तीन दिवस ठहरा। उसे अनुभव हुआ कि इस प्रकार यदि वह दो सप्ताह और रहा तो उसमें उठकर खड़े होने की शक्ति भी न रह जायगी। मेरु की रहा तो उससे भी गिरी हुई है।

उसने कोई कार्य अपने लिए खोजने की चेष्टा की, पर सफलता उसके निकट नहीं आई। भावी स्वामी उसके चिथड़े के समान वस्त्रों को देखकर ही प्रस्ताव सुन लेने से पहिले ही मुख फेर लेते थे। अनिल के मन में एक भावना उत्पन्न होने लगी। क्या वह वास्तव में अभागा है ?

जीवन में जो कार्य उसने करने का उपक्रम किया है, उसी में जाने कहाँ से बाघा उत्पन्न हो गई है।

उसका हृदय इस विचार से बैठ चला । उसे लज्जा आने लगी । वह अभागा है । अग्ना मुख वह दूसरों को कैसे दिखाये !

इसी विचार में वह नीचे गिरता जा रहा था। सड़क के किनारे बैठ गया। उसे वह स्थान गंदा लगा। पर जो अभागा है. उसे इसको चिता क्या?

स्वच्छता अस्वच्छता की सीमा उसे वयों बांधे ? वह बैठेगा, गंदे में बैठेगा। उसे भीतर से जैसे भाशा थी कि कोई आयेगा उससे प्रार्थना करेगा, अनिल यहाँ से उठों। तुम्हारे योग्य यह स्थान नहीं है।

वह उठेगा नहीं । वहीं बैठे रहने का हठ करेगा। आगंतुक भी हठ करेगा। प्रेम से उसे वहाँ से · · • • । इसी कल्पना में उसके नयनां से अश्रु निकल आये । उसकी कल्पना, परंतु,

वास्तिविकता में परिवर्तित न हुई। कोई उसकी ओर प्रेम से अथवा क्रोध से वहाँ से उठा देने को न बढ़ा। उसे हृदय से लगाने को कोई हृदय न उमड़ा।

सड़क पर मनुष्य जा रहे थे अधनंगे, अधभूखे। वे शरीर को बलात् प्राणों से चिपटाये हुए थे। भावना-शून्य नयनों से वह उनकी ओर देखता रहा और उसका मन अपने में नीचे गिरता रहा। वह गिरा और गिरता गया, जैसे कि उजाले से अँधेरे में फिसलता गया।

उसे अनुभव हुआ कि इस पतन के मार्ग में पत्थर थे। वे उसे घायल कर देते। वह बाल-बाल बच गया है। इसी समय वह जैसे एक कठोर तप्त चट्टान पर जाकर ठहर गया।

इस आघात से प्रश्न उठा।

'उस जैसे भभागे को क्या करना चाहिए ?'

अंधकार में गूँजा, 'आत्महत्या ।' अनिल ने देखा, इस गूँज का पार्थिव रूप भा और अत्यंत भयानक।

वह कांप उठा। आत्महत्या ! उसने साहस बटोरा। आत्महत्या ! उसने मुख बिचका दिया, हुँ ! वह आत्महत्या करेगा ! आत्महत्या करेगा !

वह मुस्काया।

कभी नहीं । यदि अभाग में शक्ति है तो वह उसकी इत्या करे । वह स्वयं अपनी इत्या कभी नहीं करेगा ।

वह अभाग को ठोकर मारेगा। वह किसी की सुनेगा नहीं। वह करेगा, जो उसके जी में आयेगा।

इसके साथ उसका पतित मन जैसे उछलकर खड़ा हो गया। उसके नयनों में रक्त आ गया। उसने पशुओं को भांति आते-जाते जनसमुदाय को देखा।

ये कितने तुच्छ हैं। इस अभाग से भिड़ क्यों नहीं जाते !

वह उठ खड़ा, हुआ। भाग-अभाग की सीमा उसके लिए न रही। वह वास्तविकता को देखेगा। सिद्धांतों को भूल जायेगा।

फिर मेडबाला है । वह उसके पथ का प्रकाश बन सकती है ।

- 4 -

मेहर के पिता नसीरुद्दीन पैंतालीस के निकट ही थे, पर बूढ़े थे। लगभग प्रति वर्ष जब नदी चढ़ती थी तो वे सपरिवार गाज़ीपुर में एक मास बिताते थे। जब वे बालक थे तो उनके पिता सुलतान मियाँ नगर के बाहर जहाँ चाहते हेरा हाल लेते थे। ग्यारह मास में जो कुछ कमाते थे उसका अधिकांश इस अवकाश के अवसर पर क्याय कर देते थे।

जैसे-जैसे मनुष्य ने उन्नित प्राप्त की वैसे-वैसे वह भूमि अपनी स्वतंत्रता खो बेठो। उसके अनेक स्वामी बन बेठे। भूमि को खंड-खंड कर उसपर मानव की नक्तर मुहर लगा देने की लालसा बढ़ती ही गई। इस बार जब वे आये तो बड़ी कठिनाई से तीन क्पये देकर उन्हें तीन खटिया डालने भर को स्थान मिला।

यहीं उन्होंने अपने गूदहों और दो टिटों की मोपड़ी खड़ी की, और सदैव की भौति रहने की योजना बनाई। पर जब गाँव से छौटे व्यक्तियों ने बताया कि मेहर बह गयी है, कम-से-कम उसका पता नहीं चला तो युद्ध की हिम्मत टूट-सी गई। मेहर उसकी सर्वप्रथम संतान थी।

पत्नी के शरीरांत होने पर उसी ने सब कुछ सँभाला हुआ था। अब वह भी नहीं रही। क्या कभी मिलेगी ? बूढ़ा रोता, दिन रात रोता। कार्य से यह अवकाश जैसे उसे रोने के लिए ही मिला हो।

मेहर के अतिरिक्त तीन भाई और थे। बड़ा तैयब विवाहित था, घर रहता था। उससे छोटा सलीम कलकत्ते में नौकरी करता था, और सबसे छोटा सात वर्ष का मुनीर था, जिसका मुख्य कार्य भतीजे शफ़ीक को खिलाना था।

मेहर के बह जाने से दुःख सभी को हुआ, पर भाई की पत्नी सलीमा को कुछ संतोष भी हुआं था।

जब से मेहर अपना पित खोकर बाप के यहाँ छौट आई थी- तबसे सलीमा को अनुभव हो रहा था कि ननद की शक्तियाँ उससे व्यापक हैं। वह सभी से खुळ-कर बोळ सकती है। इस तनिक-सी सुविधा ने उसे समस्त गृहस्थी पर एक पकड़ दे दी थी, जिसपर नीति-रीति के अनुसार सळीमा का अधिकार था।

मुनीर अपने काम पर खटा शफ़ीक को मिट्टी का महल बनाकर खिला रहा था। सलीमा मोंपड़ी में थी और वृद्ध नसीरुद्दीन बैठा नारियल पी रहा था। आकाश में बादलों की कमी न थो। सूर्य कभी-कभी तूफ़ान में समुद्रिश्वत चट्टान की भौति चमक जाता था।

नसीर ने एक करा खींचा और ध्यानमग्न हो गया। वह अपने जीवन के इतने वर्ष पार कर आया है, जवानी उसने देखी है और उसके पंरवात इस तरंग का पतन भो उसने देखा है।

उसने अपनी स्नेहसिक्त पत्नी रशोदा को मेहर को गोद में खिलाते देखा। मेहर बढ़ी। कितनी सुंदर हो गई वह ! और फिर विवाह। वह वाण्स आ गई।

वास्तव में उसकी इच्छा कभी उसे इस घर से बाहर भेजने की नहीं थी। पर संसार की रीति से असमर्थथा। जब वह लौट आई तो उसे जामाता के निधन के दुःख के साथ इतना संतोष भी हुआ कि अब वह निरंतर उसके नयनों के सम्मुख रहेगी, अपनी मा की प्रतिमूर्तिस्वरूप।

नसीरुहोन उसे देख रशीदा की याद हरी कर लेता था। एकांत में बैठकर रो लिया करता था। इस प्रकार आंसू बहाने में वूढ़े को महान संतोष प्राप्त हो जाता था।

जब रोये बिना कई दिन बीत जाते, तो उसे अपने भीतर एक धुआं-सा, तनाव-सा, ऐं ठन होने लगती। उसे जान पड़ता कि अब वह बीमार पड़नेवाला है। वह इस औषधि का प्रयोग करता, पुनः कुछ दिनों के लिए अच्छा हो जाता।

उसकी मेहर बह गई है। मन में उठा---

तैयब तो उसे पहिलो बार ही साथ लाने को कह रहा था। मैंने उसे पीछे छोड़ने का सुम्ताव दिया था। मैं ही खोटा हूँ; अभागा हूँ। तथा जब सब बचे वह नहीं बच पाई। वह अपनी तक़दीर से नहीं बही है, मेरी तक़दीर से बही है।

तभी उसके बृद्ध हाथों में जैसे शक्ति नहीं रही। उसे लगा कि नारियल गिर पद्देगा। उसने उसे भूमि पर रख दिया।

दिष्ट कँ ची थी। उन घँसी बृद्ध आँखों में अश्रु उमड़ आये। वह वैसा ही बैठा

रहा। श्रांसू बहते रहे जैसे उनका सीत खुल गया हो। श्रांसू उमइते, नयनों के कोनों में एकत्रित होते, फिर झुरियों के मार्ग नीचे बह आते। उसकी छिद्दी दाढ़ी के बालों पर करुणा के नयन-तारों की भाति कुछ क्षण लटके रह जाते, फिर नीचे गिरकर धरती में बिला जाते।

वह बैठा रोता रहा। रोना स्तब्ध प्रारंभ हुआ था, पर न जाने कब सिसिकयाँ उसमें सम्मिलित हो गईं।

जब तैयव ने नगर से लौटकर उसे देखा तो इसी अवस्था में पाया। वह जानता है कि दादा मेहर के लिए अत्यंत दुखी हैं। इतने कि वह तंग आ गया है।

एक बार इस विषय पर कहा-सुनी हो गई। उसने जलकर कह दिया था — मैं तो उसे ला रहा था। तुम्हीं ने उसे पीछे ठहर जाने को कहा था।

अपने इस कथन पर उसने बारंबार पश्चात्ताप किया है। पर दादा रो रहे हैं और बह उनके इस रोने से तंग है।

'दादा!'

'कौन 2' तब नसीर ने जागकर जैसे नयन खोले, आंसू पेंडि ।

'क्या है तैयब ?'

'चावल पांच सेर से तीन सेर हो गये हैं।'

नसीर अब पूर्णतया जागा।

'क्या ?'

'चावल पाँच सेर से तीन सेर हो गये हैं।'

管 2'

'हों।'

'कितने का लाया है ?'

'तीन रुपये का ले आया हूँ, सुना है अब मँहगा ही होगा।'

'तीन का और छे भा। भल्लाइ रहम करे। वया समय है ! कहाँ पंद्रह सेर और कहाँ तीन सेर !'

तैयम वृद्ध से आज्ञा ले निहिंचत हो गया। पुनः बाजार चला गया।

नसौर पुनः विचारमञ्जू हो गया। पर इस बार मेहर को नहीं, चावल के भाव को लेकर। वह हिसाब लगा रहा था कि उसकी ग्यारह मास की कमाई पूंजी, पैतीस रूपये, कितने दिन इस भाव परिवार का व्यय चला सकेंगे ?

मन में अनिच्छित उठा—मेहर गई अच्छा हुआ। अल्लाइ उसपर रहम करे। जो हैं वे कैसे बर्चे ?

पर ऐसा तो कभी हुआ नहीं। यह जो मँहगाई है, अधिक ठहरेगी नहीं। रेलें हैं, फसल है। भला अँगरेज़ी राज में आदमी कहीं भूखा मरा है। वे हवाई जहाज सै अन्न उड़ा दें।

इस प्रकार सोचा-विचारकर नसीर ने अपने को आश्वस्त कर लिया। पर खटका तो है हो। अधिक समय तक बेकार बैठना असंभव है। शीघ्र ही कार्य प्रारंभ करना होगा। बाढ़ इस बार भीषण थी। कुछ और काम ?

चिंता क्या है ? सलीम कलकत्ते से रुपये भेज देगा। अब आने ही वाले होंगे। कई मास से नहीं आये हैं।

नसीर इसो विचारधारा में इबता-उतराता रहा।

मुनीर ने कहा - देखो दादा, शक्रीक कैसे चलता है!

वृद्ध ने उस ओर देखा। पोते को देखकर मुख पर मुस्कान आ गई। यदि आज इसको दादी जीवित होती तो !

हृदय पुनः भर आया।

उसने राफ़ोक की ओर से मुख फेर लिया।

नसीर इस करुण, खोई सो अवस्था में बैठा था कि उसे स्वर सुनाई पड़ा जैसे कि उसकी मेहर पुकार रही है। वह लौट आई है।

नसीर को विश्वास न हुआ ; उसका हृदय काँपा।

उसके पार्थिक कानों ने सुना, 'दादा।'

वह जैसे जागा। हड़बड़ाकर उठा। दृष्टि ऊँची की। देखा—सचमुच मेहर हो सामने खड़ी है; उसके साथ एक व्यक्ति और; दोनों फटे वस्त्र पहिने।

'मेहर ?'

नसीर उठकर खड़ा हो गया। बड़े ध्यान से उसका मुँह देखने लगा। उसे अपने नयनों पर विश्वास नहीं हो रहा था।

'मेहर ?'

'हाँ दादा !'

'क्या तू सचमुच लौट आई है !'

और उसने मौन भल्लाह को लाख-लाख शुक्रिया भदा किया। बृद्ध के नयनों से आंसू बह निकले। उसने बेटी को हृदय से लगा लिया।

पुत्री को अपने हाथों में पाकर भो उसे विश्वास न होता था कि वह लौट आई है। यह भूतों की छलना तो नहीं है ? अथवा उसका श्रम है ?

'मेहर ?'

'दादा।'

'क्या तू सचमुच लौट आई है १'

'हाँ, दादा, आ तो गई हूँ मैं । पर बिलकुल पहिले जैसी...।'

बूढ़े ने अंतिम वाक्य पर ध्यान नहीं दिया। सुना ही नहीं । वह मेहर है इतना ही पर्याप्त है । रशीदा की प्रतिमूर्ति तो है ।

उसने पुकारा, ' अरी तैयब की बहू, देख अपनो मेहर लौट आई है।'

सलीमा मोंपड़ो से बाहर था गई। मुनीर भी शफ़ीक को गोद में उठा उस ओर लपका। उन्होंने देखा कि वास्तव में उनकी मेहर लौट आई है।

सलीमा के हृदय में क्षणिक पीड़ा हुई और फिर वह पीड़ा की गांठ पानी होकर बह गई। उसने मेहर का हाथ पकड़ लिया; बोली कुछ नहीं।

मों। की ओर चलने का संकेत किया। मेहर उसके पीछे सरकने लगी कि नसीर ने पकड़ लिया।

अनिल परिवार से बिछुड़े व्यक्ति के मिलन-सुख देख रहा था। वह भी द्रवित हो आया। स्तब्ध खड़ा था।

मेहर को रोक, नसीर ने अनिल की ओर देखा। 'इन्हीं ने मेरी जान बचाई है।'

बृद्ध ने अचानक अनिल का हाथ पकड़ छाती से लगा लिया।

'बेटा, तुम्हारा कर्ज़ मैं किस तरह अदा करूँ ? तुमने मुझे जिला लिया। मैं रो-रोकर मर जाता। बेटा, अलाह तुम्हें इस सबाब का बदला देगा। अरे मुनीर, चिलम मैं ताज़ो तमाखू तो रख ला।'

मेहर और सलीमा फॉपड़ों में गईं। अनिल नधीर के पास बैठ गया। नारियल अनिल की ओर बढ़ाते हुए उसने पीने का निमंत्रण दियो।

अनिल ने धन्यवाद के साथ कहा — मैं पोता नहीं।

नसीर के नयन चमक उठे। 'बड़ा अच्छा करते हो जो नहीं पीते।'

फिर पूछा, 'बेटा बताओ मेहर को कैसे बचाया ?'

अनिल ने कथा का जो भाग कथनीय था, कह सुनाया।

'अल्लाह तुम्हें इसका फल देगा, बेटा १ तुमने मेहर को नहीं बचाया, मेरी जान बचा ली।'

अनिल अपने से अत्यंत संतुष्ट था।

#### - & -

सलीमा ने बड़े ध्यान से घूर-घूरकर ननद की आंखों में देखा। मेहर भौजाई के इस कृत्य पर खिलखिलाकर हँस पड़ी।

बाहर नसीर ने अनिल से कहा—जबसे मेहर नहीं थी, ऐसी हँसी सुनने को नहीं मिली थी, बेटा ! अल्लाह तुम्हें इसका बदला अवस्य देगा ।

सलीमा ने फटो धोती उतारकर मेहर को उसके वस्त्र पहिनाये और फिर दोनों जनी शफीक को छेकर बैठ गईं। मुनीर बाज़ार भाग गया कि तयब भैया को बहिन के आगमन की सूचना दे।

भौजाई ने पूछा शैतानी के साथ, 'यह अपने साथ किस बंदर की पकड़ लाई हो हैं देखने में तो अच्छा-सा लगता है। कहाँ मिला ?'

मेहर ने मुस्काकर भौजाई के मुख पर हल्की-सी चपत जमाने और भतीजे को चूमने के अतिरिक्त और कोई उत्तर नहीं दिया।

'क्या वह यहीं रहेगा ?'

'चाहती तो हूँ, यदि रहें तो।'

'तो क्या ये दूल्हा भाई हैं ?'

मेहर ने इसका प्रतिवाद न किया। सूचना मात्र दी, 'इन्होंने मेरी जान बचाई है।'

इस पर भौजाई ने कहा — तुम्हारे भाई को आने दो, अभी मिठाई लेने भेजतो हूँ।

नसीर अपनी पुत्री और पुत्रवधू की फुस-फुमाहट में आनंदिवभीर हो रहा था। उसे शोध ही अनुभव हो गया कि बातें बढ़ती हो जा रही हैं। ऊँचे स्वर में बीला, 'अरी, बातें ही करती रहोगी, या इनके लिए खाने को भी बनाओगी, खडगपुर से चले आ रहे हैं।'

इसपर सलीमा ने कहा — जा रे शफीक, अपने फूफा के साथ खेल ! नसीर ने सुना । कुछ समभा, कुछ नहीं ।

\_ 10 \_

तैयब ने कहा — तुम हिंदू हो । क्या हमारे यहाँ भोजन करोगे ? 'इसमें हर्ज ही क्या है ?' अनिल बोला ।

'मुसलमान के यहाँ खाने से क्या मुसलमान न हो जाओगे ?'

अनिल ने कहा —यदि हिंदू के यहाँ खाने से मुसलमान हिंदू नहीं हो जाते तो मुसलमान के यहाँ खाने से हिंदू मुसलमान कैसे हो जायेगा ?'

तैयब जैसे चिकत हो गया हो। उसने नेत्र फाइकर अनिल को देखा। मन में उठा कि मेहर से विवाह करने के लिए ही यह व्यक्ति मुसलमान होना चाहता है। पूछा—तो क्या मुसलमान होना चाहते हो ?

'नहीं तो !'

'that ?'

अनिल चुप रहा । नसीर दोनों युवकों के वार्तालाप को अत्यंत ध्यान से सुन रहा था ।

तैयब ने कहा—हमारा घर मुसलमान का घर है। जहां और वस्तुएँ पकतो हैं वहां बड़े का मांस भी पक सकता है। क्या तुम वह खाओंगे ?

अनिल के मुख पर एक मुस्कान आ गई। वह अबाध है, कहीं रुकेगा नहीं।

इस मुस्कान ने तैयब को और भी उलमा दिया। मन में उठा 6 यह अनिल नाम का जो व्यक्ति उसके सामने है, क्या वास्तव में हिंदू है ? अथवा मुसलमान है जो हिंदू होने का नाटक कर रहा है।

अनिल बोला — हिंदू गोमांस नहीं खाते । मैं भी नहीं खाता । घर में बने ही भले, मैं नहीं खाऊँगा ।

तैयब ने कहा —यदि खा लिया तो ?

'हाँ, ऐसे तो मनुष्य संखिया खाता है और मनुष्य ही बना रहता है। यदि खा लिया तों क्या हो जायगा १ में अनिल हूँ, अनिल ही रहूँगा।

तैयब का कष्ट जैसे बढ़ गया। पूछा—सच बताओ, तुम मुसलमान तो नहीं हो अनिल हँस पड़ा। बोला —में हिंदू हूँ और संसार के किसी भी कोने में रहकर हिंदू हो रहूँगा। परमात्मा की दृष्टि में हिंदू-मुसलमान क्या है १ सब मनुष्य हैं, उसके बेटे हैं।

नसीर यह सुन रहा था। बोल उठा—'बेटा, तुम ठीक कहते हो। अलाह तो बहुत बड़ी हरती है। इस पानी को देखों न! हिंदू-मुसलमान का अंतर नहीं देखता। आग दोनों को जलाती है। रोग दोनों को होते हैं। तभी समदर की लहर आई, न हिंदू को छोड़ा, न मुसलमान को। बहुत ठीक कहते हो बेटा! जब यह जरा-जरा-सी चीज़ें हिंदू-मुसलमान का फ़र्क नहीं करतीं तो क्या वह अलाह, जिसने इन सबको बनाया है, जो इन सबसे लाखों-करोड़ों गुना ऊँचा है, इस फ़र्क पर ध्यान देगा!'

नसीर के नेत्र प्रकाश से चमक उठे। समस्त मानव को पुत्रवत् देखनेवाले अलाह को जैसे उसने देख लिया हो।

तैयब को विश्वास न हुआ। उसकी उलभान सुलभी नहीं। बोला—'अनिल, चाहे तुम हिंदू हो चाहे मुसलमान; मेरी बहिन को तुमने बचाया है, इतना ही मेरे लिए बहुत है।

नसीर ने पुकारा—'मुनीर, पूछ तो, खाने में कितनी देर और है ?' समाचार पाकर तौनों पुरुष भोजन करने उठे।

- (-

जैनब को कादिर से सहायता और भोजन के स्थान पर प्रहार प्राप्त हुए। भूखी और उनींदी तो वह थी हो; अब बाढ़ से बची थी तो कादिर से बचना भी उसने आवश्यक समभा।

जब भोजन और थकान के प्रभाव से कादिर निद्रित होकर छेट गया तो जैनब की स्वतंत्रता जागी। वह उसके निकट से उठकर चल दी।

कम से कम समय में अधिक से अधिक दूर निकल, जाना था। यह सत्य था कि वह कादिर की घरवाली नहीं है, पर जब थानेदार ने कादिर को उसका पुरुष करार दे दिया था तो सत्य-असत्य का कोई मृत्य नहीं रह गया था।

हगमगाते पैरां को भयभीत प्राणों ने शक्ति दी। वह तेज़ी से चल पड़ी। जब वह आध घंटे के लगभग चल चुकी तो उसने अनुभव किया कि उसके शरीर की पीड़ा पुनः शीश उठा रही है। उसने पेरां के जोड़ों पर प्रहार कर दिया है।

एक पीड़ा तीर-सो उसके हृदय को बेथ गई। वह डगमगाई। गिरने की हुई। सँभुली। कठिन परिस्थितियों में जो रोग लुप्त हो गया था वह पुनः जाग उठा। जैनब ने दीवार पकड़कर अपने को साधा और उसी के सहारे चलतो गई।

शारीरिक शक्ति के अभाव में मानसिक शक्ति ने उसे बल प्रदान किया। वह इच्छाशक्ति उसके शरीर को बढ़ाये लिये गई।

अवानक उसका पैर घुँ घले अंघकार में एक पत्थर पर पड़ गया। तिनक-सा माउका लगा और जैसे उसके प्राण निकल गये। सिर चकराने लगा। नेत्रों को शक्ति जाती रही। तीत्र इच्छाशक्ति के विरुद्ध भी उसने अनुभव किया कि वह बैठती जा रही है।

इसके दो क्षण परचात् चारों ओर से अधकार हहराकर उसके ऊपर दौड़ पड़ा। बह उसमें खो गई। उसे पता न था कि वह कहां पड़ी है और कैसे पड़ी है।

- 4 -

जैनब सोई तो सोती ही चली गई। जब उसकी नींद खुलो तो उसने अपने को एक अस्पताल में चारपाई पर पाया।

यह अस्पताल बाढ़-पीड़ितों के सेवार्थ अस्थायों रूप से बनाया गया था।

प्रातःकाल जब वाबू नारायणचंद्र ने अपना द्वार खोला तो एक क्षीणकाय नारी को सड़क पर पड़े देखा। ध्यान से देखने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि उसके पैरों के जोड़ सूजे हुए हैं। उन्होंने अनुमाना कि युवती शुधावती ही नहीं है, रोगिणी भी है।

पड़ोसी समिति के दलपति के घर अपने पुत्र को भेज दिया। स्वयं-सेवक स्ट्रेचर पर उसे उठा ले गये। इस प्रकार जैनव उस स्वर्ग में पहुँच गई।

जैनब ने देखा कि खाटों पर सब श्रियाँ हो हैं। परिचर्या करनेवाली भो सुंदर कन्याएँ हैं। उन्होंने उसके वस्त्र उतारकर उसे स्वच्छ साड़ी पहिना दो है।

उसके नयन खुलते हो एक लड़की उसकी और आई। डाक्टर के आश्वासन देने पर भी इन चार दिन के लिए बनी स्वयं-सेविका नर्सीं ने उसे मृत्यू-मुखी समक्त लिया था। उसके नेत्र खुलना एक आश्वर्य का विषय था। उनके लिए यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटना थी।

डाक्टर को सूचना दी गई। लड़िकयों में एक प्रसन्नता दौड़ गई। उन्होंने एक नारी को मरने से बचा लिया है।

जैनब के मन में उठा कि यह अस्त्रताल है। अनिल संन्यासो औषधि बाँटते थे, यहीं होंगे। अनिल को एक बार देखने की इच्छा उसके हृदय में बलत्रती हो गई।

उसने एक परिचारिका की ओर देखा। वह तुरंत जैनब के निकट गई।

'क्या है ?' परिचारिका को अनुभव हुआ कि इस महत्त्वपूर्ण रोगिणो के निकट से उसे विशेष गौरव है।

जैनब ने कहा -अनिल संन्यासी को बुला दो।

अस्पताल में अनिल तो क्या, कोई भी संन्यासी न था । डाक्टर, मैनेजर, स्वयं-सेवक, स्वयं-सेविकाएँ सभी असंन्यासी थे।

स्वयं-सेविका ने इसी से प्रथम बार में जैनब को समफा नहीं। पूछा, 'क्या ?'

जैनब ने दुहराया, 'अनिल संन्यासी को बुला दो।'

परंतु वह किसी अनिल संन्यासो से परिचित नहीं है। परिचय होने पर वह अवस्य बुक्त लाती। उसने प्रमुख सेविका को रोगिणी को इच्छा सूचित की।

प्रमुख सेविका स्वयं आईं। वे स्थानीय कन्या-पाठशाला को प्रधान-अध्यापिका थीं। उन्होंने प्रश्न दुहराया और फिर उत्तर में कहा—अनिल संन्यासी यहाँ कोई नहीं है।

जैनब लजा गई। अपनी मूर्खता उसपर प्रकट हो गई। अनिल होगा तो अपने आश्रम में होगा। यहां स्त्रियों के बीच में क्यों होगा।

सेविका ने पूछा-वे तुम्हारे कीन हैं ?

जैनब ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। उसे स्वयं पता नहीं कि वह उसके कीन हैं ? वह तो केवल इतना जानतो है कि अनिल संन्यासी हैं, औषिष बांटते हैं और उसे अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं, यह भो नहीं जानती।

वह बोली नहीं । केवल सेविका की ओर देखती भर रही । सेविका ने पुकारा — 'जीनब !'

अब भी वह बोली नहीं । स्वयं-सेविका ने निश्चय किया कि वह वैसे हो बड़बड़ा रही थी । वह वहाँ से चलो गई ।

जैनब स्वयं-सेविका की उपस्थिति से एक साँसत में पड़ रहो थी। उसके जाने से स्वतंत्रता अनुभव करने लगी।

- 40 -

अनिल नसीर के परिवार का व्यक्ति हो गया। उसके और मेहर के संबंध की मौन स्वीकृति सबने दे दी। इस प्रकार एक सप्ताह के लगभग व्यतीत हो गया। वह बीता भी यह भी अनिल को ज्ञात न हुआ।

उसका शील-स्वभाव प्रत्येक को मोह लेता था। परंतु इस प्रकार जो समय बीतता है वह सदा नहीं बीतता। अनिल का मन इस अवस्था से ऊबने लगा। परि-वार पर जो आर्थिक संकट आ रहा था वह धीरे-धीरे उसपर प्रकट हो गया।

उसने अनुभव किया कि वह इस परिवार पर भारस्वरूप है। इन लोगों की गाढ़े परिश्रम की कमाई बैठकर खाने का उसे कोई अधिकार नहीं।

मेहर इस परिवार की कन्या है, पर उसे तो अपने लिए कुछ करना ही चाहिए।

उसी दिन उसने सुना कि चावल का भाव ढाई सेर हो गया है। नसीर का चिताग्रस्त मुख उसने देखा। तैयब के नेत्रों में उसने पढ़ा, सस्ते में तुम्हें खिलाना मुझे बुरा न लगता, परंतु इस महँगी में यदि तुम कोई और स्थान देखते तो अच्छा होता।

उन्ने अनुभव किया कि अब उसके सामने भात पिहले से थोड़ा परसा जाता है। सलीमा यदि अपने पित से और लेने को पाँच बार पूछती है तो उससे केवल एक बार।

वह जानता है कि मेहर विवश है, परंतु इसके आगे विचारते उसे भय लगता था। यद आवश्यकता हुई तो मेहर अनिल और तैयब में किसे चुनेगी ? यदि वह तैयब का समर्थन करे तो अनिल को आपित्त क्यों होनी चाहिए।

इमी स्थान पर वह अड़ गया। उसने कल्पना कर ली कि वास्तव में मेहर को जसकी आवश्यकता नहीं है। वह इस घर में बेकार अनाथ की भांति पड़ा हुआ है।

इस भावना ने उसे तिलमिला दिया । उसके हाथ-पैर **हैं, वह किसी के आश्रय** नहीं रहेगा ।

अतिल मोंपड़ी के सामने बैठा था। उठा, और नगर की ओर चला गया। जब डेढ़ घंटे पश्चात् भोजन के लिए उसकी खोज हुई तो वह न मिला।

मेहर चिंतित हो गई।

#### - 88 -

अनिल ने यह निश्चय नहीं किया कि क्या करना है, निश्चय केवल यही किया कि नसीर के यहाँ नहीं रहना है। इसलिए उसके पैरों और अवचेतन ने उसे घर से दूर ले जाने को हो प्रधानता दो।

अनिल गाज़ीपुर की सहकों पर चला जा रहा थां। उहने अनुभव किया कि आजकल जिस जीवन में वह रह रहा है वह उसे कहाँ ले जायेगा।

इसी विचार के बींच में एकाएक आश्रम आ उपस्थित हुआ। वह संन्यासी था, कितने आनंद से था। ताइना और उपदास जो उस जीवन में उसने सद्दा उसमें भी एक आनंद था। नैतिक तल उसका ऊँचा था। उससे ऊँचे-ऊँचे व्यक्ति दया के पात्र थे।

उसे अनुभव हुआ कि संसार में जैसे कुछ रह नहीं गया है। मेहर, तैयब, नसीर उसी प्रकार घुल गये हैं जिस प्रकार सुहासिनी, मौसी और उसके माता-पिता। वह यहां पर है। पता नहीं नरेंश की मा कहां होगी ? जैनब कहां होगी ? उसे व्यापा कि संसार सब श्रम है, उसे छोड़ देना हो अच्छा है।

वह संसार से भागने की राह खोजने के लिए इधर-उधर ताकने लगा। उसको हिए इस खोज में एक सुंदर वाटिकामय घेरे पर पड़ी। पाया कि वह अपने ही आश्रम की शास्त्रा है।

उसने बिना विचारे द्वार में प्रवेश किया। कोई व्यक्ति दृष्टिगोचर न हुआ। वह खड़ा इधर-उधर ताक रहा था कि संमुख से ए ६ संन्यासी आते दिखाई पड़े।

'क्या है ?' उन्होंने पूछा।

'अधिष्ठाता से मिलना चाहता हूँ।'

संन्यासी ने अनिल के मुख को देखा। जैसे उससे आश्वस्त न होकर उसके चरणों को देखा और फिर सिर से पैर तक संपूर्ण अनिल को जाँचा-तोला।

बोले—'अधिष्ठाता बाहर गये हैं, कल आयेंगे, तभी मिल सकेंगे।' अनिल ने पूछा—स्थानापन्न भी तो कोई होंगे ? 'तो इस बेंच पर बेठो। आते ही होंगे। रोगी को देखने गये हैं।' अनिल ने निकट के बेंच पर आसन ग्रहण किया।

पंद्रह मिनट पश्चात् अनिल ने एक संन्यासो को द्वार में प्रवेश करते देखा। उसे लगा कि चाल परिचित है। तिनक देर में वह व्यक्ति को पहिचान गया। वे उसके पूर्व परिचित महाराजजी थे।

उन्हें देख वह खड़ा हो गया। हाथ जोड़कर प्रणाम किया। महाराजजी ने पहिले तो उसे न पहिचाना; उनके चेहरे की ओर ध्यान से देखा कि यह परिचित-अपरिचित कीन है।

पहिचान कर बोले — 'अरे अनिल !'

अनिल ने पुनः प्रणाम किया।

महाराजजी आगे बढ़ गये। अनिल उनके पौछे पीछे चला। निवास के द्वार पर बरामदे में दो-तीन कुर्सिया पड़ी थी। उन्हीं में से एक आराम-कुर्सी पर महाराजजी विराजे। अनिल को बैठने का संकेत किया।

पूछा-- 'कैसे, कहाँ रहे ?'

अनिल ने सूचित किया, 'बह गया था, किसी प्रकार परमातमा ने बचा लिया।' 'अब क्या कर रहे हो ?'

'आश्रम में आया हूँ।'

महाराजजी बोले — भई, तुम्हारे चिरत्र को लेकर आश्रम में एक उपद्रव खड़ा हो गया है। स्वामोजी ने तुम्हें दंड नहीं दिया, इसलिए उन्हें अधिष्ठाता के पद से हटा दिया गया है। ऐसी दशा में मैं तुम्हें आश्रम में रहने की आज्ञा कैसे टे सकता हूँ ?

अनिल को दृष्टि ने प्रश्न किया - 'तब ?'

महाराजजो बोले —गुरुजो स्वयं परसी यहाँ आनेवाले हैं। यदि तुम परसीं आ सको तो गुछ निर्णय हो जायगा। उनके अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को अब तुम्हें आश्रम में ले लेने का अधिकार नहीं है।

अनिल के सामने जो मार्ग खुला था वह महाराजजी ने अपने कुछ वाक्यों से बंद कर दिया। वास्तव में वे यह मार्ग एक सप्ताह पहिले ही बंद कर चुके थे। स्वामीजी पर अनिल के मामले को लेकर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। स्वामीजो को दंखित करने के लिए उन्होंने अनिल की दंख दिया था। अनिल प्रण म कर आश्रम के बाहर निकल गया।

उसके सामने पुनः अंधकार था। जिस स्थान को उसने संसार के बाहर समम्ता था बहाँ संसार को अपना गढ़ बनाते पाया। इस ओर से उसे निराशा हो गई।

पर उसे न जाने क्यों अपनो यह असफलता सुखद लगी। वह संसार से निकल भागने की चेष्टा करने पर भी उसके प्रति विरक्त न हुआ था।

वह पुनः सड़क पर चलने लगा। भविष्य की चिंता करने लगा। पर कुछ समय पच्चात् उसकी चिंता तो मिट गई, पर मस्तिष्क में धुएँ के-से भभके उठते रहे।

धीरे-धीरे उसका मस्तिष्क एक अनुभव-शक्ति-रहित, सुन्न, अंधकारमय पदार्थ से भर गया, जिसे न संसार से संदुष्टि थी और न असंदुष्टि ।

उसने एक एक सड़क का चक्कर तीन-तीन बार लगाया। कौन मार्ग उस अनंतचक के बाहर से निकाल ले जायगा, यह उसे ज्ञात न था।

संध्या समय जब तैयब ने उससे पूछा कि दिन भर कहाँ रहे तब उसे ज्ञात हुआ कि वह नसीर की फोंपड़ी के संमुख खड़ा है और तैयब उसका आत्मीय है।

वह कुछ उत्तर न दे पाया। हाँ, यह निश्चय हो गया, कि वह पुनः आश्रम में प्रवेश पाने का प्रयत्न नहीं करेगा।

मेहर के नयन जो अनिल के इस प्रकार अंतर्ध्यान हो जाने पर भौजाई से छिप-छिपकर बरसने लगे थे, खिल उठे।

मुनीर से कहा-पूछ तो, बिना कहे कहाँ गये थे ?

- 42 -

अस्पताल में जैनब की अवस्था में सुधार प्रारंभ हुआ। इस सुधार का श्रेय मुख्य-तया भोजन को था। उसके पदचात् सेविकाओं की सहानुभूति का नंबर आता था। अस्पताल होने पर भी औषधि की कमी थी और इस कमी को उपचार से पूरा करने की चेष्टा की जारही थी।

जनब के हृदय में स्फूर्ति और नयनों में ज्योति लौट आई। बोच के दिनों में जो संसार के प्रति एक वैराग्य और अस्पष्ट मिट जाने की भावना उसमें आ गई थी, वह अब धीरे-धीरे लौट गई। जीवनेच्छा विजयिनी हुई थी।

स्वंय-सेविकार्ये जो कर रहीं थीं वह सत्कार्य होने पर भी उनका व्यवसाय न था।

### सागर सिरता और अकाल

कार्य चाहे कितना ही सत् क्यों न हो, यदि उसे निरंतर होना है तो उसे व्यवसाय बनना पड़ेगा और व्यवसाय का अर्थ है कि कार्य और कर्ता के बीच सामान्यतया संबंध रुपये का हो।

इसलिए जो उत्साह था वह मंद पढ़ गया। पीड़ितों की संख्या में जो कमी होने की आशा थी वह न हुई, उसके विपरीत उनकी संख्या बढ़ती ही गई। और सेवापथ की कठिनाई जैसे उनके वर्ग के अनुपात में, ज्यों ज्यों मनुष्य का जीवनतल नीचे गिरने लगा त्यों-त्यों अन्न का भाव ऊपर चढ़ने लगा। जैसे कि अन्न अचानक चेतन हो गया हो, तथा उसने मनुष्य के संमुख से पलायन की उसी भाँति सोच ली हो जैसे कि खरगोश कुत्ते के संमुख से दूर भाग उठता है।

सेवा-सिमिति के संचालकों ने निश्चित किया कि इतना भार वहन करना उनकी सामर्थ्य के बाहर है, इसलिए इससे पहिले कि उस भार से उनके कंघे टूट जार्ये उन्होंने अपना अस्पताल बंद कर देना ही उचित समका।

स्थानीय सरकारी अस्पताल में बड़ी कठिनाई के पश्चात् कुछ रोगियों के लिए स्थान बढ़ा। उसी अस्पताल को सैंतीस रोगी भेज दिये गये।

जैनब के लिए यही स्वर्ग का अंत था। सरकारी डाक्टर के सामने समस्या भौषिष की तो थी ही, दूससे अधिक भोजन की थी। अस्पताल में अन्न गोदाम में था वह समाप्त हुआ जा रहा था। जिस गित से वह घट रहा था उस गित से बढ़ नहीं रहाथा।

अस्पताल ने हो नहीं, प्रत्येक परिवार ने शत्रु द्वारा घेरे दुर्ग का रूप ले लिया। जो उनके पास था उसी पर अधिक से अधिक समय तक जीवित रहना था। तात्का-लिक सहायता की कहीं से आशा नहीं की जा रही थी।

डाक्टर ने जैनब से कहा—तुम्हें अस्पताल में रहने की आवश्यकता नहीं। तुम दवा ले जाओ और नगर में रहने का प्रबंध करो।

जैनब संपूर्ण वाक्य सुनर्ने से पहिले ही सन्न हो गई। उसने दया की याचना करती दृष्टि से डाक्टर विश्वास की ओर देखा। डाक्टर उसके नयनों से अपने नयन न मिला सके। उन्होंने दृष्टि हृटा ली। बोले-अस्पताल में स्थान नहीं है।

'डाक्टर साहब !' जैनब ने अपनी समस्त विवशता को अंतिम प्रार्थना का रूप देते हुए कहा।

डाक्टर चुप रहे। शीश की गति से संकेत किया कि उसकी प्रार्थना स्वीकार होने की संभावना नहीं है। जैनब के नयनों ने पुनः डाक्टर के नयनों को खोजना चाहा। पर डाक्टर के नयन थे कि जैसे अब रो पहेंगे। वे उसके संमुख न हुए।

उन्होंने चपरासी से कहा — लतीफ़, इससे कह दो कि अस्पताल में स्थान नहीं है।

लतीफ़ ने कहा—सुनती हो, अस्पताल में स्थान नहीं है, तुम नगर में रहो। दवा ले जाया करो।

जैनब ने निराशा में डूबते हुए, फिर एक बार प्रयत्न किया, 'भैया, में अनाथ हूँ, मुक्तपर रहम करो।'

स्रतीफ़ ने जैनब के नयनों में नयन डाले। उन करणा की दो मीलों में कुछ अपने अर्थ की वस्तु खोज लेने का जैसे वह प्रयत्न कर रहा हो।

मन में उठा-औरत बुरी तो नहीं है। युवती है; युवती है तो हुआ करे। उससे क्या ?

बोला—'तुमसे कह दिया, यह अस्पताल है, अनाथालय नहीं, सुनती हो ?'

जैनब हिली नहीं। ठगी-सी रह गई। सामने जो भविष्य का अंधकारमय गहर है उसकी कल्पना कर सकते में आ गई। बोलना नहीं चाहती थी, पर जीभ हिल ही गई।

'भैया !' और हाथ नीचे बढ़ाकर चरण स्पर्श कर छेने को हुए।

लतीफ़ के मन में उठा— इतना समय हो गया, वह इस औरत को यहाँ से चले जाने का अर्थ नहीं समम्मा सका। डाक्टर देखते होंगे, क्या कहेंगे ? आखिर वह तो नौकर है। यह जाती क्यों नहीं ? वह कुद्ध हो गया। जोर से बोला—

' कह दिया तुमसे, सुना नहीं ? यहाँ से चली जाओ ।'

जैनब का चेतन कारीर सुक्त हो गया। हाथ लटके रह गये। नयन पथरा गये। जिस भविष्य के अस्तित्व के प्रति वह शंकाशील थी वह अब अकाट्य था, उसी भौति

उसके पति का भरतो होकर लापता होना अकाट्य था, जिस प्रकार बाढ़ आना अकाट्य था, जिस प्रकार अम्मा का सबसे पहिले पानी में गिरना अकाट्य था एवं जिस प्रकार उसके पश्चात् समस्त बस्ती का जल की लहरों में बिला जाना अकाट्य था।

वह इस अनिवार्यता के फंदे में बुरी भौति फँसी थी। वह फदा धीरे-धीरे उसकी ओर कसता जा रहा था।

उसे लग रहा था कि वह फंदा असाधारण है।

वह डगमगाई। फिर अपने पैरों पर बल दिया और अस्पताल से बाहर चली गई। दवा की शीशो निकट रख एक बृक्ष का सहारा लेकर बैठ गई।

वह वहाँ ठहरेगी नहीं। जहाँ उसके लिए स्थान नहीं है वहां उसके ठहरने की आवश्यकता क्या है। वह वहाँ से चली जायेगी। इतने क्षण ठहरने के कारण वह जो थक गई है, बस, उस बकान के मिट जाने पर।

उस वृक्ष का सहारा छेने पर वह दिन का समय उसके लिए रात्रि में नहीं एक विचित्र अंधकारमय वातावरण में परिवर्तित हो गया। वह रात्रि न थी, पर दिन की अपेक्षा रात्रि के अधिक निकट था।

उस तम में उसने अनुभव किया कि वह एक विशाल जाल से घिरी है। उसके फूले-फूले काले डोरों के फंदे एक भयानक रूप से उसकी ओर सरकते आ रहे हैं।

वह प्रथम इतनी भयभीत नहीं हुई। उत्सुकता से उस सरकने को देखा। वह मोहित दो क्षण बैठी रही और फिर यकायक व्याकुल हो उठो।

उसे लगा कि वह मछलो है। यह जाल उसे फँसाने के लिए है। वह मछलो है, इस जाल में भा गई है। वह छटपटाने लगो। उसके नयनों में मृत्युभय म्तलक भाया। मृत्यु अब अवश्य है। वह काट डालो जायेगी। जल के वाहर छटपटा-छट-पटाकर मरेगी।

जैनम के शरीर ने बिलकुल मछली की भाँति छटपटाना प्रारंभ किया। इस किया में उसका हाथ त्रक्ष से टकराया। हृदय में पौड़ा काँटे की भाँति चुभ गई। जैनम जाग गई

न वहाँ जाल था और न मछली थी। पर उसका हदय उस विभीषिका से वायु में डोलते पत्ते की भाँति काँप रहा था। वह उस स्थान पर स्थिर न रह सकी। उठो और एक ओर चल दी।

- 13 -

दस-बारह दिन जैनब जो अस्पताल में रही उससे उसकी अवस्था कुछ सुधर गई थी। यदि रोगी शरीर न होता तो वह स्वस्थ मनुष्यों में एक हो गई होती।

अस्पताल से बाहर यह दस-बारह दिन नगर के जोवन में कभी विस्मरण नहीं होंगे। आशा थी कि जल ज्यो-ज्यों उतरता जायेगा, वैसे-वैसे यामीण, कृषक, श्रमी, मछुए अपने-अपने निवासस्थान को लौट जायेंगे। पर दशा उसके विपरीत थी।

कुछ लोग लौटे अवस्य ! पर आनेवालों की संख्या जानेवालों से दसगुनी थी। ये लोग जब आये तो अपने साथ अन्न की बेढब माँग लाये। नगरवालों को अनुभव हुआ कि वे भूखों के मध्य में पढ़ गये हैं।

जैनब ने देखा कि वह जिस सड़क पर चल रही है उसपर वह अकेली नहीं है। वह मनुष्यों से भरी हुई है। और वे मनुष्य साधारण मनुष्य नहीं हैं।

आंधी के मोंके से जिस प्रकार सूखे पत्ते बृक्ष से ट्रटकर गलियों में उड़ आते हैं उसी प्रकार वह मानव समूह उस नगर को गलियों में आ पहुँचा है। सड़कें थीं कि निरंतर चल रही थीं। जितने व्यक्ति थे, सूखे, झुलसे हुए से। सभी गतिवान थे।

जलकण जिस प्रकार नदी के दो तटों के बीच में बहते हैं उसी प्रकार वह जन-समुदाय नगर की एक सड़क से दूसरी सड़क पर, दूसरी से तीसरी पर, तीसरी से चौथी, पाँचवी पर और पाँचवी से लौटकर पुनः पहिली पर घूम आता था।

सभी चल रहे थे। ऐसा लगता था कि जैसे निरुद्देश ; जैसे कि चींटियों के झुंड के झुंड बेमतल इधर-उधर घूमते दिखाई पड़ते हैं। उद्देश्य कोई उनका है यह श्रांत नहीं होता पर वे चलती रहती हैं। और वह जनसमुदाय चलता रहा। एक नशे में अपने को भूलकर चलता गया।

समुदाय विचित्र था। उसमें एक मोहिनी थी। जिस प्रकार बहते पानी का

भोंका पा किनारे के तिनके स्वयं उछलकर धारा में बह जाते हैं उसी प्रकार अनजाने उस समुदाय में संमिलित हो गई और सड़क पर चल निकली।

उसे पता नहीं था कि वह कहाँ जा रहो है। आगे का मनुष्य आगे बढ़ता था और पीछे से अन्य लोग आगे बढ़ने को उतावले थे, इसो में वह निरतर आगे बढ़ी जा रही थी। रुके, ऐसी भावना इस सामूहिक गति की उपस्थित में उसके मन में नहीं आ पाई। गति, निरंतर अवाध गति!

भीड़ थी। उसमें बाल, बृद्ध, युवा, नर-नारो सभी थे। बालक थे नंगे, पेट प्रायः बढ़ां हुआ, पसिलयां चमकती हुई जैसे कि खाल भीतर को घँसे पंजर-स्थित हृदय को स्पर्श कर लेने की चेष्टा में हो। उनके सुखे टेढ़े-मेढ़े पैर, डगमगाते डग और उत्सुक खोज से नाचते नयन!

जैनब ने देखा कि उसके सामने से एक बालक एक द्वार पर पड़े कूड़े के ढेर की ओर दौड़ गया। अत्यंत उत्सुकता एवं आशा से उस कूड़े को उलटने-पुलटने लगा। उसने देखा कि वही अकेला बालक ऐसा न था, सारो भीड़ प्रायः इसी प्रकार का व्यवहार कर रहो थी।

सङ्क पर कुछ न था जो जन की इस धारा ने भोजनप्राप्ति की आशा से उलट-पुलट न डाला हो। कूड़ेदानियाँ उलट दी गईं, कुत्तों की भांति उसमें भोजन खोजते अर्द्ध नग्न मनुष्यों ने कूड़ा सङ्क पर फैला दिया। घरों से आतो नालियाँ टटोली गईं। सङ्कों की बहतो नालियों के पानी में कुछ पा जाने को आशा से कुछ लोगों ने उसका इंच-इंच खोज डाला।

मानवधारा हकती टकराती बहती गई। कोई थककर बैठ जाता। कोई गिरता-गिरता सँभल जाता और कभी-कभी कोई गिर भी पड़ता। पर भीड़ चली जाती थी।

जैनब के संमुख एक नारी गोद में शिशु लिये चल रही थी, ऐसी लड़खड़ाती कि जैनब को लग रहा था अब गिरो, अब गिरो। वह एकाएक बैठ गई। बच्चे को उसने काष्ठवत् भूमि पर रख दिया और स्वयं उठकर चल निकली।

लोग गिरते, बैठते-उठते इस धारा में चले जा रहे थे। मनुष्यों के मुख पर

भूख का प्रभाव व्याप्त था। चेहरे पर अखंड उत्सुकता और भीषण विवश भय था। नयन थे जो निराशा में डूबे हुए अबुफ्त आशा की ज्योति से जल-जल उठते थे।

सूखे, कांतिहीन, भूखे चेहरे, नयन भीतर को धँसे, कपोल की हिट्टियाँ अपने अस्तित्व को उच्च स्वर से पुकार रही थीं। यह जल्लस था, सूखे नरशरीरों का जल्लस था। ककालों का जल्लस था, रमशाब से उठ आये भूतों का जल्लस था।

जैनब को अपने तन को सुध नहीं थी। जो नशा सबपर था वह उसपर भी छा गया। जल-प्रवाह में तिनके को भांति वह शक्तिहीन थी।

भीड़ अति शब्द करती, द्वार-द्वार पर चिल्लाती, किवाड़ों को धक्का देती बढ़ी जा रही थी।

नगर में घोर आतंक था। दुकानें बंद थीं। मनुष्य घरों में थर-थर कॉप रहे थे जैसे कि भूखे भरे पेटों में से भोजन निकाल लेंगे।

जैनब चली जा रही थी। कहाँ ? यह विचारने की शक्ति शून्य हो रही थी। पृथ्वी जैसे विचित्र शक्तियों द्वारा परिचालित अपनी कक्षा पर गतिवान है उसी प्रकार जैनब गतिवान थी।

अचानक जैनब को अनुभव हुआ कि वह मुख्य जनधारा को तजकर एक दूसरी ओर घूम गई है। उसके आगे मनुष्य तेजी से बढ़ रहे हैं और जो पीछे हैं वे अपनी गति से जैमे कुचल देना चाहते हैं।

भीड़ के धक्के से एक जर्जर किवाड़ टूट गया था। भीड़ उस घर में इस प्रकार घुसो जा रही थी जैसे कि नदी का जल इधर-उधर मिलते गड़हों में प्रवेश कर जात। है। देखते-देखते वह मकान भूखों से भर गया।

जिस वस्तु पर हाथ पड़ा वह भूखों ने तोड़ डालो। बर्तन उछाल दिये गये। घड़े फोड़ दिये गये। अन्न जो जैसा मिला वैसा ही लोगों ने मुँह में भर लिया। जिस समय एक-एक मुट्टी अन्न पर गाली-गुफ़ता और मार-पीट हो रही थी, उस घर की बृद्धा स्वामिनी और पंच वर्षीय पोता एक कोने में डरे दुबके भयभीत नेत्रों से भीड़ की ओर देख रहे थे। उनके और खुधायातना के बीच वह जर्जर किवाड़ों की जोड़ी थी जो तोड़ डाली गई थी।

इस घर के बाहर पंद्रह सेर चावल का दाना-दाना खाकर भीड़ उन्मत्त हो उठी। उसने जो संमुख पाया, सब नष्ट कर दिया, उसके पश्चात् जैनब को अपने में समेठते अमीबा के झूठे चरण की भांति भीड़ इस मकान से खिंच गई।

भूमि पर जो कुछ चावलों के दाने बिखरे थे उन्हीं को बीनते कुछ बालक और नारियाँ रह गईं। बृद्धा और उसका पोता काँपते-काँपते आकर उन्हीं में संमिलित हो गये।

और शीघ्र ही वे लोग एक-एक दाने के लिए परस्पर लड़ने लगे।

- 48 -

भूखों में भोजन बांडने के लिए दो जनता के लंगरों के अतिरिक्त एक सरकारी वितरणालय भी था। पर जितने भूखें थे उन सबका पेट भर देना इनको सिमिलित इनिक के लिए असंभव था। इस वितरण में भी भोजन वही पाता था जो बलिए होता था। बालकों और स्त्रियों के लिए वहाँ विशेष संभावना न थी।

वितरण करनेवालों को या तो सूमा नहीं कि दुर्बलों को भी भोजन की उतनी आवश्यकता है जितनी कि सबलों को ; अथवा सूमने पर भी इस दिशा में वे विवश ये। प्राणरक्षा के प्रश्न में कोई कायदा कानून भीड़ मानने को प्रस्तुत न थी। जैनक पहले भूखी रही।

अस्पताल में क्योंकि उचित रीति से उसे भोजन प्राप्त हो जाता था, इसलिए यह भूख की यंत्रणा उसे बहुत व्यापी। उसे लगा कि इस प्रकार शोघ्र ही प्राणांत हो जायगा। वह पागलों की भांति इधर-उधर घूमती रही। सौभाग्य से थक बहुत गई थो। रात्रि आने से पहले ही वह सहक के किनारे बैठ जाने को बाध्य हुई। नयन मंपे और शोघ्र सो गई।

प्रातःकाल जब उसकी नींद खुली तो दिन चढ़ चुका था। औषधि का ध्यान उसे आया, पर उसकी शोशी न जाने कब किस प्रकार उससे प्रथक हो चुकी थी। उसे संशय हुआ कि शौशी होने पर भी क्या वह अस्पताल तक जा सकेगी और फिर अब भोजन हो नहीं है तो औषधि-उपचार का अर्थ क्या है ? जब मरना है तो दवा खाकर मरना, वैसा ही बिना दवा खाये मरना।

इस एक दिन ने जैनब में भीषण परिवर्त्तन कर दिया था। कल की जैनब, जो अपने को स्वास्थ्य की ओर बढ़तो अनुभव कर रही थी, मर चुकी थी, अब जो जैनब बची थी वह थी मरणोन्मुख जैनब, वह जैनब जिसके प्राणों में छेद हो चुका था, जिसमें होकर जीवन बूँद-बूँद कर रिसता जा रहा था।

सबसे महान प्रकृत था भोजन ! जैनब उसी की खोज में फिरने लगी।

एक स्थान में उसे कुछ चने हैंसी वस्तु पड़ी दिष्टिगोचर हुई। उसने उठाया, ध्यान से देखा, पाया बकरी की मैंगनी है। विचार आया कि जब चने जैसी लगती हैं तो प्रभाव में उससे भिन्न उन्हें क्यों होना चाहिए। इसके पश्चात् तुरंत हो घार घृणा उसके मन में उत्पन्न हो गई। उसने मैंगनी फैंक दीं। आगे बढ़ गई।

भोजन न मिलने का कष्ट इतना नहीं था जितना कि भोजन-होनता के परिणाम की कत्पना का। भूखी वह रह सकती थो, पर उसे भूखे रह तिल तिल जठराग्नि में सुलगकर मरना होगा यह दारुण यत्रंणा थी।

जैनव ने देखा कि एक पुरुष कुछ नवयुवितयों से वार्तालाप कर रहा है। युतियाँ उसी की भांति खुधापीड़ित हैं। परंतु उनके मुख पर से अब भय के भाव तिरोहित हो गये हैं जैसे उनकी यंत्रणा समाप्त हो गई हो। नरक में अपने दुष्कमीं का फल भोगकर वे अब स्वर्ग-सुख भोगने जा रही हो।

पुरुष ने पुकारा — छाया, नसीम, अल्तर, मृणालिनी, छिब, कमली, रहोमन। और सबने हाँ कहकर उसका उत्तर दिया। जैनब अल्तर की ओर आकर्षित हुई। भीरे से पूछा — क्यों बहन, ये कौन है ! तुम कहाँ जा रही हो ?

अख़तर जैनब के मुख को देखकर बोली—यह हमें कलकत्ते ले जायेगा। खाने को मिलेगा। जानती नहीं करना क्या होगा, पर कहता है कि जो काम नारी के करने का नहीं है वह तुम से नहीं लिया जायेगा।

जैनब ने ललचाये नयनों से उस पुरुष की ओर देखा, जो इन युवितयों के जीवन में सौभाग्य-नक्षत्र को भांति उदय हुआ है। क्या उसके प्रकाश सें उसका जीवन भी आलोकित हो सकेगा ? वह उसे भी कलकत्ते ले चले! भोजन मिले, वह सब कुछ करने को तैयार है।

अख़्तर से कहा — बहन, क्या तुम मुझे भी अपने साथ शामिल नहीं कर सकतीं ? अख़्तर ने उस पुरुष की ओर देखा, बोली—बाबू, यह भी चलना चाहती है। बाबू ने ध्यान से जैनब के मुख की ओर देखा। उसकी नासिका को बनावट की आलोचना की, नयनों का आकार-प्रकार निरखा, अधरों को वेधक दृष्टि से निहारा,

और फिर जैसे मन में कहा—हाँ, काम चल जायेगा।

बोला-हाँ चल सकती है, क्या नाम है इसका ?

अख़्तर ने जैनब की ओर देखा। इससे पहिले कि अख़्तर का प्रश्न जैनब तक पहुँचे, जैनब ने सूचना दो, 'जैनब।'

'अच्छा, तुम इमारे साथ चल सकती हो । भोजन-वस्त्र की कमी तुम्हें नहीं होगी।'

जैनब को जैसे स्वर्ग मिल गया। बाबू ने सिर से पैर तक उसके अंग-प्रत्यंगों का अवलोकन किया और संतुष्ट होकर सिर हिलाया। सब-की-सब जहां उनके लिए मोटर प्रस्तुत थी उस ओर चलीं।

अब तक जैनब को अपनी बीमारी जैसे भूली हुई थी। जोड़ों में सृजन के साथ जो दर्द था, वह जैसे स्मृति से फिसल गया हो। पर अब वह पुनः हरा हो गया।

उसे अनुभव हुआ मैं लँगड़ा रही हूँ । और इस अनुभव के साथ भय की तरंग उसपर लहरा गई । वह कांपी । यदि कहीं यह बाबू उसे लँगड़ाते देख ले और साथ ले जाना अस्वीकार कर दे तो क्या होगा ?

उसका हृद्य वेग से धड़क उठा।

दुर्भीग्य ऐसी वस्तु है जिसकी गति के विषय में निश्चित नियम नहीं। जिस समय जैनव यह कल्पना कर रही थी उसी समय बाबू ने अकस्मात मुझ्कर इन युव-तियों की ओर देखा। जैनव पर उसकी दृष्टि अटक गई। उसने देख लिया कि वह लँगड़ा रही है।

'तुम लेंगड़ातो हो ?' जैनब नहीं कैसे करे ? लेंगड़ाती वह सत्य ही है। 'हाँ।'

'क्या बीमारी है तुम्हें !'

जैनब घबरा गई। सची बात उसने कह दी। उसके जोहों में दर्द रहता है। बाबू उसके निकट आया। ध्यान से उसके पैरों का निरीक्षण किया। पाया कि उनपर सूजन है। उसका मुख गंभीर हो आया। वह चिंतामग्न हो गया। वह इन युवितयों से कुछ काम कराने के लिए लिवा ले जा रहा है, उनका इलाज कराने नहीं।

बोला 'तुम ठहरो, मोटर में जगह नहीं होगी। दूसरी बार जब मैं आऊँगा। तो तुम्हें लेता जाऊँगा। तब तक अपनी बीमारी का इलाज करा लेना।'

जैनब धक से रह गई। उसका स्वर्ग एक भाँकी देकर ओमल हो गया। अन्य युवितयां मोटर में बैठ गईं। लारी में स्थान की कभी न थी, यह उसने देखा।

लारी का इंजन घरघराया और वह सर्र से वहाँ से सरक गई। जैनब ने कुएँ की जगत पर पहुँचकर कुएँ को सूखते देखा। वह सोच रही थी, उसने अपने लिए वह दुष्कल्पना न की होती तो कदाचित बाबू ने उसका लँगड़ाना न देखा होता।

जो कुछ उसके साथ हो गया है, उसके लिए वह स्वयं उत्तरदायो है।

- 99 -

जैनब तोन दिन इसी प्रकार घूमती रही। कहा तो यही गया कि घूमती रही, पर वास्तव में इसमें घूमने की किया का अंश बहुत कम था। वह एक स्थान पर पड़ी रहती, उठती और पुनः दूसरे स्थान पर जा पड़ती।

बाबू ने जो स्वस्थ हो जाने की शर्त उसे प्रहण करने को लगा दी है, उससे उसका हृदय ट्रूट गया। वह अब आशा से निश्चित हो भूख से कितने दिनों में मरती है, इस ओर आ लगी।

भोजनप्राप्ति की चेष्टा उसने को। प्रत्येक व्यक्ति के संमुख हाथ पसारा और बदले में पाई, विवश करुणा, उपेक्षा और अंत में उपहास!

ऐसे भी थे जिन्होंने उपदेश दिया, कहा—टांय-टांय क्यों करती है। कितने ही तुमसे अच्छे भूखे मरे जा रहे हैं, तू चुपचाप मर क्यों नहीं जाती ?

जैनब उस सुम्ताव के पश्चात् बहुत देर तक सोचती रही, उसने ठीक कहा एक दो दाना अन्न पा जाने से वह अमर नहीं हो जायेगी! मरना तो है ही। चुपचाप क्यों न मर जाये!

उसने निश्चय कर लिया कि वह अब किसी से माँगेगी नहीं। वह ठीक ही कहता था, चुपचाप क्यों नहीं मर जाती! वह चुपचाप हो मरेगी।

उसने दढ़ निश्चय किया, नहीं, वह माँगेगी नहीं।

कुछ क्षणों तक यह निश्चय उसके अस्तित्व के तंतुओं को कठोर बनाये रहा। परंतु समय के साथ धीरे-धीरे शक्ति दुर्बल पड़ने लगी, विराग भाया, तनु कोमल हो चले, उनमें लचक आ गई।

इस लचक पर कत्यना की सृष्टि हुई। न जाने कैसे उसका मन कत्यना कर चला — उसने मरने का जो वत लिया है उससे फ़रिइते प्रसन्न हो गये हैं और उसके संमुख भोजन को इफ़रात हो रही है। वह अपने संमुख मछली भात और भांति-भांति के स्वादिष्ट भोजन देखने लगी।

भोजन के इस दर्शन से उसकी भूख और भी भड़क उठी। उसे अनुभव हुआ कि और कुछ नहीं, उसे भोजन चाहिए, केवल भोजन!

वह कल्पना में मग्न थी । भौति-भौति के भोजन देख उसकी जिह्वा और उसके हाथ लालायित हो उठे । वह अपने को रोक न सकी । उसने हाथ बढ़ाया कि एक मछली का सिर उठाकर मुख में रखे ।

हाथ चला और मुख खुला। पर न हाथ की पकड़ में कुछ आया, न मुख में कुछ गया। सूक्ष्म में अपने इस प्रयत्न की विफलता से जैनब जगी।

वास्तिविक संसार उसके सामने आ गया। उसने देखा कि वह वैसी हो दीन-हीन, भूखी एक धूसरित भूमिखंडपर नगर के बाहरी भाग में बैठी है। दो मनुष्य उसके संमुख होकर निकल गये। वह खोई-सी रही। पर जब तीसरी पद चाप सुनाई दी तो उसके भीतर किसी ने जिह्ना को हिला दिया।

बोली, माँगा, 'अल्लाह के लिए भूखी को कुछ देते जाओ ।'

व्यक्ति उसका स्वर सुनकर ठिठक गया। उसने ध्यान से जैनब के मुख की ओर देखा। फिर जैसे कोध से कांपने लगा।

'तू जैनब है न ।'

जैनब अचंभित हुई। स्वर उसे पहिचाना-सा लगा। दृष्टि ऊपर उठाकर उसने कहा — 'हाँ।'

व्यक्ति ने कहा—तू अभो तक जिंदा है ? मेने तो समका था कि तू मर गई होगी। अच्छा, यदि जिदा है तो छे…।

कादिर ने एक लान जीनब की पीठ पर जमा दी, 'हरामजादी, और भागेगी ?'

कादिर जैनब को लेकर यूसुफ़ से पिटा, और उसके पश्चात् तीन दिन साथ रह दोनों प्रथक-प्रथक हो गये। कादिर समफ रहा था कि जैनब समाप्त हो गई होगो। आज उसे अचानक यहाँ पाकर उसे पहली घटनाएँ स्मरण आ गई। वह अपमान की आग में जल उठा।

पद्यात से जैनब एक बार चोखी और फिर भूमि पर लेट गई। का दिर ने अत्यंत निर्ममता से उसके ऊपर प्रहार प्रारंभ किये। कुछ प्रहार हुए थे कि भीड़ एकत्रित हो गई।

एक युवा ने कादिर को खींचकर अलग किया। गफ़्र भीड़ चीरता बीच में आ गया।

'क्या है ?' कादिर से पूछा।

कादिर ने उत्तर दिया, 'है क्या ? मेरी घरवाली है, यार के साथ भाग गई थी अब मिली है।'

सबने दोषारोपण करती दृष्टि से जैनब की ओर देखा।

जैनब ने अपने नेत्र गर्रूर की ओर उठाये जैसे कि वह इस बलिष्ट व्यक्ति से न्याय-याचना कर रही हो।

गफ़्र को लगा कि कादिर बिलकुल सचा नहीं है। उसने जैनब से पूछा—क्यों री, क्या बात है ?

जैनब ने कहा-यह आदमी झूठ बोलता है। मैं इसे बिल्कुल नहीं जानती।

यक्तर ने डांटकर कादिर से पूछा-क्यों, क्या बात है ?

कादिर ने विवश कोध से कांपते हुए कहा — मियाँ-बीवी के बीच में बोलने-वाले तुम कौन होते हो। जाओ अपना काम करो।

ग्रमूर को कादिर का स्वर अच्छा न लगा। उसने उसे पकड़कर भीड़ से बाहर ले जाना चाहा। कादिर अड़ गया।

'तुम मुझे छोड़ दो।'

एक ओर से आवाज़ आई, 'मियाँ-बीबी हैं, मागड़ने दो, बीच में पड़ने से कोई लाभ नहीं।'

ग्रमूर ने कादिर को घसोटा तो एक व्यक्ति कादिर की ओर से बोल उठा — तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते ? उसकी घरवाली है, चाहे जो करे!

यफ़्र ने कहा—इसकी घरवाली भी तो नहीं मालम होती! वह बोला—तुम्हें पता क्या ? औरत ऐसी हो होती है।

गफ़्र ने उस व्यक्ति की ओर देखा; पाया, कि कादिर के स्थान पर वह स्वयं हो जैसे जैनब को दंडित करने को उतावला हो रहा है। उसे हँसी आने को हुई, पर तभी कादिर को बल लगाते देख वह कोध से भर गया। उसे धक्का देकर बोला, 'जाता है कि नहीं ?'

चार व्यक्ति पत्त्र की ओर भी बोल उठे। कादिर को वहाँ से चला जाना पड़ा। जैनब वहीं पड़ी रही। लोग उसके इतिहास के प्रति कुछ क्षण उत्सुक्त रहे। फिर इधर-उधर चले गये।

जैनब अब कुछ सोच नहीं पाती थी। साधारण कल्पना के फलस्वरूप उसे यह दंड मिला था। उसे अनुभव हुआ कि वह ठीक था। उस मनुष्य को कितना अच्छा गुण याद था, चुपचाप मर जाना सबसे अच्छा है।

वह अपने भूत के सुखद क्षणों की कल्पना करती, दुःखद क्षणों पर आंसु बहाती नहीं पड़ी रही।

लगभग तीन घंटे पश्चात् ग्रफूर उस ओर लौटा। पाया कि वह वहीं पड़ी है। निकट जाकर ध्यान से उसकी ओर देखा। सूजे हुए जोड़ और सूखा हुआ शरीर।

पूछा-- 'खाने को मिला ?'

जैनब इस प्रश्न पर ही कृतज्ञता से भर आई। नयनों में जल आ गया। सिर उठाकर ग्रफूर की ओर देखा।

बोली-'नहीं'-और अत्यंत धीमे स्वर में।

यफूर को देखकर वह समम रही थी कि भूख की मार से अछूता वह भी नहीं है। पूछ रहा है केवल सहानुभूति वश। वह कुछ सहायता नहीं कर सकेगा। ऐसी अवस्था में अपने को भूखा बताकर उसे विवशता से दुखी क्यों किया १ पर जो सच था वह मुख से निकल ही गया। यफूर के प्रति उसकी दया केवल उसका स्वर ही नीचा कर सकी।

यफ़्र बैठ गया। उसने एक पोटलो निकाली, और कुछ पत्तियाँ, बाजरा, भात मिला गोटा-सा उसके संमुख रख दिया। पदार्थ तीन-चार कौर से अधिक नहीं था। जैनब ने साया और रोने लगी।

चुपचाप मर जाने का व्रत वह न निबाह सकी थी।

- १६ -

अनिक परिवार में लौट गया। उसका भाग इन लोगों के साथ कितनी टढ़ता से बँध गया है, यह उसे विदित हो गया।

वह रात्रि में लेटा सोचता रहा। उसे कुछ करना चाहिए। परिवार को उसके श्रम की अत्यंत आवश्यकता है। पर वह क्या काम कर सकता है। तिश्चय किया कि कल नौकरी खोजने जायगा। इतने छोटे-से नगर में ऐसे समय क्या काम मिलेगा इसकी और उसका विशेष ध्यान न गया। उसने कल्पना कर ली कि यदि मनुष्य काम करने पर उताह हो जाये तो काम छुपा न रह सकेगा।

वह शौघातिशौघ नगर में जाकर कुछ काम खोजना चाहता था कि अपने कमाये पैसे से कुछ वस्तु लाकर मेहर को चौंका दे।

उसे नींद न आई। दिन निकलने की प्रतीक्षा वह व्यप्रता से करता रहा।

अनिस्न प्रातःकाल जब मोंपड़े से बाहर निकला तो ज्ञात हुआ कि पीड़ितों की संख्या में वृद्धि हो रही है।

उसके संमुख अभी तक करना स्पष्ट और क्या करना अस्पष्ट था। पर अब वह बाज़ार में था और इस क्या के निद्वित हो जाने की अत्यंत आवश्यकता थी।

सोचा — नौकरी ! वह शिक्षक था। मास्टरी कर सकता है। आशा की ज्योति उसमें जगने की हुई, कि उसका ध्यान अपने वस्त्रों की ओर गया। वह इस वृत्ति के लिए किसी के पास किस प्रकार प्रार्थी होकर जाये?

मन में उठा, छोटा नगर है, एक दो साधारण स्कूल होंगे। नहीं, इस वृत्ति में सफलता को भाशा नहीं है।

उसे एक सज्जन दिखाई पड़े। खिलते गोरे रंग पर चक्सा चढ़ाये। वे चले जा रहे थे; कल्पना में बुदबुदा रहे थे जिससे उनका नीचे का ओठ लटक-लटक जाता था, जैसे कि बीच में से टूट गया हो।

अनिल का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ। वह उन्हें अपनी ओर आते बड़े ध्यान से देखने लगा।

मानव की त्वचा भी किसी रहस्यमय रीति से दृष्टि के प्रति कियातमक हो उठती है। इसी कारण वे चश्माधारी अनिल की दृष्टि न सहन कर सके। उन्होंने भी जिनल की ओर ध्यान से देखा। एक मैला-कुचैला युवक।

वे वैसे ही आगे बढ़ जाना चाहते थे कि अनिल ने प्रणाम किया।

'क्या है ?' असंतुष्टि प्रत्यक्ष दर्शाने का प्रयत्न करते सज्जन बोले।

'क्या आप मेरी कुछ सहायता कर सर्केंगे ?'

'संसार में परमात्मा ही ' ' ' ' '

'महाशय, मैं शिक्षित हूँ। यदि आप मुझे कहीं कोई नौकरी दिलवा दें तो…।' 'असंभव है महाशय, इस समय नौकरी से अधिक मनुष्य को अन्न की आवश्यकता है।'

और वे चले गये । उनके स्वर में गहिरी उपेक्षा थी ।

अनिल को लगा कि उसके वस्त्र ही इसका कारण हैं। पर दूसरे वस्त्र वह कहाँ से अध्ये १ इसका मूल्य जैसे उसके वस्त्रों के मूल्य पर निर्भर है।

इन वस्त्रों ने उसके व्यक्तित्व को इतना छोटा कर दिया है इसपर उसे विश्वास न हुआ।

इस असफलता से उसे अपनी विवशता अनुभव हुई और पैसा कमाने का इठ जैसे बढ़ गया। उसे स्मरण आया कि वह अभागा है। वह किसी काम में हिच-केगा नहीं।

उसने अब शारीरिक मज़दूरी की ओर ध्यान दिया। पर इस अपरिचित स्थान में वह भी एक समस्या ही थी। उसी के हल में चिंतित वह जा रहा था कि एक लकड़ी को टाल के निकट भीड़ के कारण उसे रुकना पड़ा।

देखा—एक व्यक्ति लकड़ी खरीद रहे थे। ले जाने के उत्सुक चार कुली खड़े थे।
नारायण ने कहा—बाबू दो आने दे देना। अनिल ने देखा कि नारायण अधेड़
है। शरीर लंबा-चौड़ा है, पर पीला पड़ चुका है। दृष्टि में एक विचित्र चपलता है।
बाबू ने शोश हिलाया।

महेरा बोला—'छः पैसे देने हों तो मुम्मसे ले चलने को कहिए।' उसके हृदय ने शाशा की थी कि बाबू अवस्य स्वीकार कर लेंगे। छः पैसे मिलेंगे। दूसरी मज़दूरी करने से पहिले वह उसकी कोई वस्तु खरीदकर घर दे आयेगा। पिछले दो दिनों से जो उसके बच्चों को कुछ नहीं मिला; अब तिनक सहारा हो जायगा। उसने अपनी रस्सी भूमि पर फैला दी।

बाबू चुप रहे। उन्होंने उसकी ओर जैसे देखा ही नहीं। लकड़ी एक ओर डाल दी गई।

जमील ने अपनी बूढ़ी मा की सुध की। उसे लगा कि आज भी कुछ मज़दूरी यदि न हुई तो वह जवान बेटा क्या बूढ़ी मा को मुख दिखाने योग्य रहेगा? उसने महेश की कल्पना पर प्रहार किया।

बोला-'पाँच पैसे में ले खँगा, महाशय !'

प्राहक ने चारों ओर दृष्टि घुमाई जैसे कि इससे कम में ले जानेवाले किसी को खोज रहे हों।

उनकी दृष्टि जाकर किसी प्रकार अनिल पर अटक गई। अनिल एक क्षण चुप

रहा। वह दृष्टि उचटकर जैसे पुनः उसी पर लौट आई। मानें कि कह रही हो बोलते क्यों नहीं ? बोलो, तुम कितने में छे चलोगे ?

अनिल ने अकस्मात् जागते हुए, वे समझे कह दिया । 'चार पैसे \*\*\*।'

ग्रोहक ने अपनी रस्सी अनिल के हाथ में दे दो। अनिल ने देखा कि महेश ने दरे-से हाथों से अपनी रस्सी उठा ली। उसकी रस्सी फटे टाट और वस्त्र लपेटकर बनी थी। अनिल ने उसमें धोती की कन्नी देखी। एक मोटी भद्दी गाँठ देखी और दो छोटी-छोटी।

महेश की ओर देखने का उसका साइस न हुआ। उसने जैसे चोरी की हो। वह मंत्रमुग्ध की भांति रस्सी फैलाकर उसपर लकड़ियाँ रखने लगा।

नारायण, महेश और जमील एक दूसरे की ओर देखते पीछे इट गये। दृष्टि कह रही थी ऐसे ही मरभुखे तो मज़दूरी बिगाइते हैं।

पर भौतर हृदय काँप रहा था। 'चार पैसे ही ...।'

अनिल ने पूछा नहीं कि कहाँ जाना है।

प्रफुल्ल बाबू और दूकानदार ने वह मन भर लक्षड़ियाँ उठवाकर अनिल के शीश पर रख दीं और वह उन बाबू के पीछे चल पड़ा।

श्रिनल ने जब बोम शीश पर रखा तो उसे लगा कि मन भर क्या इतना हल्का होता है ? इतना भार तो वह पृथ्वों के छोर तक ले जा सकता है, रात-दिन शीश-से न उतारे।

वह प्रसन्निच्त डग उठाने लगा। लगभग पचास डग उठाने के पश्चात् उसे लगा कि उसको गर्दन की शक्ति समाप्त हो रही है। उसने इच्छाशक्ति का प्रयोग कर अपने शौशपर रखे भार को भूल जाना चाहा। मेहर का स्मरण किया, चाहा कि सुखद कल्पना से वास्तिविकता को ढँक दे।

पर उसकी शक्ति डगमगा रही थी। उसकी कमर में जैसे पीड़ा की लहर दौड़ गई। उसे लगा कि कमर जैसे द्वट जायेगी और अनिल दो खंड होकर भूमि पर गिर पड़ेगा।

उसने शीघ्रता से डग उठाये। ऐसी दुर्घटना से पहिले जितनी दूर वह चल ले वहीं सहीं।

अधिक समय तक उसकी शक्ति ठहरी नहीं। पेर डगमगाने लगे। उनपर जैसे उसका वश न रहा। वह उन्हें रखता कहीं था और वे पड़ते कहीं थे।

अनिल ने पुनः चाहा कि विचारशक्ति से इस दुर्बलता को जीत ले। उसे लगा कि वह सफल हो रहा है। उसने अपने दो ओर सइक के किनारे खड़े मकान की श्रेणियों को देखा। भाँति-भाँति के छोटे-बड़े मकान एक पंक्ति में खड़े थे। जैसे कि वे ऊपर उठने के लिए तो प्रयत्नवान् हों पर भूमि पर फैलने के विषय में अत्यंत संयमित हों।

अनिल ने अपने पैरों में और मानसिक शक्ति डाली, शीघ्रता से डग उठाये।

उसे लगा कि उसकी गर्दन अब ठहरेगी नहीं। इटकर दो खंड हो जायेगी; और फिर जैसे सड़क, मकान, दूकान सब उसकी दृष्टि से ओफल हो गये। एक गंभीर अंधकार उसके बाहर-भोतर छा गया। वह पहिले काँपा, फिर काँपती भूमि की भाँति हिला, और अंत में तूफान-प्रस्त पोत की भाँति वेग से डगमगा पड़ा। उसे पता नहीं क्या हुआ, वह कितना कैसे झुका!

लकड़ी का गट्ठा गिरने का शब्द हुआ तो वह चौंका पर जागा नहीं। वह स्थिर मूढ़ दृष्टि से उस भार की ओर देखता रहा। उसे लगा कि अचानक सुख के सिंधु ने उमहकर उसे ढँक लिया है। उसने दृाथ से कंठ सहलाया।

प्रफुल्क महाराय ने पीछे फिरकर देखा।

'क्या हुआ ?'

'कुछ नहीं।'

'फिर…?'

अनिल लजावरा अधिक उत्तर न दे सका। वह अपनी दुर्बलता क्यों दूसरे पर प्रकट करे।

प्रफुल्ल और अनिल दो क्षण वहां खड़े रहे। प्रफुल्ल बोले—चलो शीघ्र, दफ़्तर को देर हो रही है।

अनिल के मन में उठा कि वह उनसे दफ़्तर में नौकरी के विषय में वार्तालाप करे। पर साहस न हुआ। उसने मन को समकाया कि यह उपयुक्त अवसर नहीं है।

भार शीश पर रखकर वह पुनः चल खड़ा हुआ। भार हल्का न हो गया था। पर करने में जो भनिवार्यता थी वहो अनिल को साध रही थी। वह पसीना बहाता जाता था और चलता जाता था।

वह जैसे जैसे थकता जाता था वैसे ही उन महाशय का घर जैसे पीछे सरकता जाता था।

अनिल को लगा — बस, अब इस जीवन में क्या है ? इससे अच्छा तो फांसी लगाकर मर जाना है। ऐसा जीवन वह नहीं रख सकेगा।

जब वह प्रकुल्ल के घर पहुँचा तो वह इस जीवन से पूर्णतया ऊब चुका था। वह अब केवल जीवन के मोह में इतना कष्ट नहीं मोलेगा।

पर जिस समय एक इकन्नो प्रफुल बाबू ने उसके हाथ में दो, तो उसका समस्त कह, संसार के प्रति उसका समस्त वैराग्य जाने कहाँ तिरोहित हो गया। एक मुस्कान उसके अधरों पर आ गई। उसने इकन्नो को उलट-पुलटकर मली भांति उसका स्वर्श प्राप्त किया।

उसने यह चार पैसे कमाये हैं। ये अब उसके हैं। उसका हृदय गर्व से भर गया। थकन जैसे मिट गई। वह अधिक मज़दूरी करेगा, अधिक पैसे कमायेगा। बस तनिक सुस्ता भर छे।

उसने इकनी को दो बार ध्यान से देखा। उसका स्पर्श अत्यंत सुखद था। करी गिर न जाये इस भय से वह एक बार काँप उठा। उसने उसे अत्यंत सँभालकर गांठ में बाँध लिया।

अनिल मज़दूरी की खोज में इधर-उधर घूमता रहा, पर विशेष सफलता न हुई। सोचा —कहीं वंधी मज़दूरी मिल जाती तो कितना अच्छा होता!

वह घर लौट चला। कहकर नहीं भाया था; चिंता होगी। वह जानता है वि और किसी को नहीं, मेहर को, या मुनीर को जिसे वह कहानियाँ सुनाता है।

मोंपड़ो के बाहर एकांत में जब उसने वह इकंन्नी मेहर को दो तो मेहर के नयन खिल उठे।

'कैसी है ?'

'तुम्हारो है।'

'कहाँ' '?'

'मज़दूरी करके • • ।'

मेहर के नयनों में अश्रु आ गये। आज अपने जीवन में प्रथम बार उसे किसी ने अपना समम्मकर पैसे दिये थे। ये पैसे जो वास्तव में उसके थे। उसका प्रथम पति भी जो लाता था अपनी मा को देता था।

मेहर का हृदय अनिल के प्रति प्रेम से लबालब भर आया। उसने उसका हाथ पकड़कर दबा दिया; प्रेम का शेष भाग उपयुक्त समय के लिए स्थगित रखा।

भावना उठो—दोनों को अलग कोपड़ी होती। अनिल कमाता, वह उसका घर सँभालती। उन्हें इस प्रकार छिपकर मिलने की आवश्यकता न होती।

अनिल ने मेहर के नयनों में देखा अपने परिश्रम का घुलकर बहना, और उसका पारितोषिक । उसे लगा कि वह मेहर को प्रसन्न रखने के लिए परिश्रम करेगा, अधिक से अधिक परिश्रम करेगा।

भोजन के समय अनिल को अनुभव हुआ कि परिवार में अब किसी को भी भर पेट भोजन मिलना संभव नहीं है। केवल हिस्से के अनुसार थोड़ा-थोड़ा बाँटा जायगा। अनिल फिर बाहर निकल गया।

#### - 20 -

अनिल ने कुछ पैसे और कमाये। भोजन का प्रश्न उसके संमुख अत्यंत तीव था। उसने पाया कि जो कुछ उसने कमाया है उसका मूल्य अन्न के रूप में नहीं के बराबर था।

तब उसे अनुभव हुआ कि वास्तव में अन्न है जो पैसे से अधिक आवश्यक है। पर उसको प्राप्ति का उपाय !

बाज़ार में अध-खुली-सी दुकानों के बीच वह बैठा था। दो-तीन जने और आ एकत्रित हुए।

मुनव्वर ने कहा--शमोम की बहु बचेगी नहीं।

खलोक ने अपनी करील की माड़ो-सी दाढ़ी के बीच उँगलियाँ चलाईं। 'अल्लाइ की मज़ीं।'

अनिल को कुछ बोलना था—'जब खाने को नहीं तो औषधि-उपचार कहाँ ?' 'ठौक कहते हो !' केदार ने अनिल की ओर देखकर कहा।

'यही बात है।'

अनिल को अत्यंत बलपूर्वक अनुभव हुआ कि भोजन सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसी समय एक गाइक टाल के द्वार में प्रवेश करता दिखाई पड़ा। सब लोग उठकर उस ओर दोड़े।

खलीक़ ने अनिल के कंघे पर हाथ रखकर कहा — इस बार मुझे ले जाने देना। हालत बहुत खराब है। अनिल ने इसमें उसको आत्मा की भिक्षायाचना सुनी।

'अच्छा।'

मज़दूरी का सौदा प्रारंभ हुआ।

'दो आने ।' केदार बोला ।

'छः पैसे ।' मुनव्वर ने कहा।

'पाँच पैसे ।' खलोक ने सेवा अर्पित की ।

'पाँच पैसे ।' अनिल ने कहा ।

गाइक ने शीश हिलाया और फिर मज़दूरों की ओर देखा।

'चार पेसे !' मुनव्वर ने कांपते हुए कहा ।

अनिल बोला नहीं।

खलीक ने सोचा—चार पैसे से भी कम क्या १ मुख से निकला—'तीन पैसे।' मनव्वर ने ललकारा—'खलीक !'

'क्या है ?' मुनव्दर को उत्तर मिला।

'है क्या? ले जा तीन पैसे में, समक्त लेंगे।'

खलीक ने कहा—ले हो जाऊँगा। समक्त लेना। बड़ा तीस मार खाँ बनकर भाया है।

खलीक उठाकर ले गया। प्रायः सभी उससे असंतुष्ट हो गये।

संध्या हो आई। अनिल को लगा कि बाज़ार से कुछ ले चलना चाहिए। उसके पास छः पैसे थे। उन्हें वह खर्च भी न करना चाहता था। मेहर के लिए ब वा रखना चाहता था।

मन में उठा—वह चोरो करेगा। चोरी में क्या है ? वह चोरी करेगा। किसी ने विरोध किया—नहीं, और कोई काम करे, पर चोरी ? नहीं, वह ठीक नहीं।

अंधकार बढ़ा। उसने देखा कि एक ठेले पर कुछ बोरियाँ लदी जा रही हैं। वह ठेले के पीछे-पीछे चलने लगा। कल्पना उठी कि यदि वह इतना बलवान होता कि एक बोरी चुपके से उठा लेता, और ठेलेवाले को पता न चलता।

उसके द्वाथ अपने आप बोरी पर पड़ गये। अंधी उँगलियों ने खोजकर एक केंद्र पा लिया। स्पर्श ने बताया चावल हैं।

उसने अपना पत्ला छेद के नीचे लगाया। बोरी के भीतर जो छेद भरने के लिए कपड़े का टुकड़ा था उसे सरका दिया। चावल की एक धारा उसके वस्त्र में गिरने लगी। उसका हृदय कॉपने लगा। पर वह ठेले के पीछे चलता गया। दूर-दूर पर मिट्टी के तेल के लेंप अंधकार को जीत लेने का असफल प्रयत्न कर रहे थे।

कुछ ही समय में पांच सेर के लगभग चावल उसके पत्ले में आ गये। भय हुआ कि अधिक भार से उसका जीर्ण वस्त्र फड जायेगा। उसने छेद को यथासंभव बंद कर दिया और अंधकार में ठेले के पीछे से अलग हो गया।

वे चावल श्रष उसकी संपत्ति थे। उसने हिसाब लगाया कि इतने समय में उसने लगभग चार रुपये की मजदूरी की है। चावलों को सयरन छुपाये वह घर पहुँचा।

पैसे मेहर को दिये और चावल सलीमा को।

अनिल का मान परिवार में तेजो से बढ़ गया।

नसीर ने कहा-पढ़ने-लिखने का यही फ़ायदा तो होता है !

मेहर ने अनिल के अधरों पर चुंबन अंकित कर अपने के धन्य माना । उसे वास्तविक पुरुष अब प्राप्त हुआ था । बाढ़ उसे फली थी ।

- 86-

गफ़्र ने तो जैनब को साथ न लिया, पर जैनब उसके साथ हो गई। वह सदा उसके साथ-साथ घूमने में असमर्थ थी, पर जब कभी वह दृष्टि पड़ जाता तो दृष्टि जहाँ तक जाती वह उसे देखती रहती। गफ़्र में उसने अपना संरक्षिक पा लिया था। गफ़्र ने भी एक दो बार उसे भोजन के कुछ कण दे दिये थे।

रात्रि का समय था। जैनब सड़क के किनारे एक खुले स्थान में पड़ी थी। नगर से बाहर की ओर इस स्थान पर निकट के देहातों के लिए बाज़ार भरता था।

जैनब को पता था कि गफ़्र उससे कुछ गज़ों के अंतर पर सो रहा है। उसकी सांस का शब्द वह स्पष्ट सुन रही थी और बीच में एवं इधर-उधर पड़े अन्य व्यक्तियों के शब्दों के बीच उसे स्पष्ट पहिचान रही थी।

जैनब को ज्ञान था कि जिस प्रकार भोजन उसे प्राप्त हो रहा है उससे वह अनि-वार्य रूप से मृत्यु की ओर जा रही है। जीना वास्तव में मृत्यु की प्रतोक्षा करना है। जैनब वही कर रही थी।

प्रारंभ के दिनों में भोजन की अप्राप्ति से जो एक भारी असुविधा उसे अनुभव हुई थी, वह अब उतनो न रही थी। वह कौर-कौर खाकर दिन भर रह सकती थी। उसकी शक्तियाँ वेदना-रहित रीति से शीणता की ओर जा रही थीं। एक नशा उसपर आ रहा था!

परंतु भीतर-बाहर की इस निःस्तब्धता के बीच कभी-कभी भय की भीषण भावना उसपर छा जाती थी और तब कल्पना के सहारे वह कांप उठती थी।

वही अकेली इस दशा में न थी। और भी थे। नित्य वह बालकों को मरते देख रही थी, और जब प्राणों की पतम्मड़ मची हो तो एक पत्ते को अपने विषय में विशेष भावुक होने के लिए स्थान नहीं रह जाता।

जैनब में वैसी भावुकता विशेष न थी। उसे अल्लाह पर जो पहिले हल्का-हल्का विश्वास था, वह अब परिपूर्ण हो गया था। इस समय जो विचार-धारा उसके दुःख की

टाल बन सकती थी, वह अल्लाइ पर तीत्र अखंड विश्वास की थी। उसकी इच्छा पर उसे पूर्ण विश्वास था। उसके प्रति अपना संपूर्ण समर्पण था।

वह अपने विषय में सोचने-विचारने का सब कार्य अल्लाह के ऊपर डालकर निश्चित हो गई थी। वह पीड़ा सहन कर रही थी, पर पीड़ा समक्तकर नहीं।

वह समक्त रही थी कि उसने गुनाह किये हैं, उनके अनुसार उसे और भी कठोर कष्ट मिलने चाहिए थे। यह तो अल्लाह का रहम है जो उसे इतनी ही पीड़ा दी जा रही है। इस प्रकार वह अपने में ुंघुँटी विधाता के लेख को सह लेने में सब शक्ति लगा रही थी। कहा जा सकता है कि वह संतुष्ट थी।

अंधकार जैनब के ऊपर घिर आया। आज का दिन उसके लिए विशेष सफलता का दिन था। गफ़्र ने ही उसे एक कौर भोजन न दिया था। दो अन्य व्यक्तियों से भी उसने एक-एक कौर भात प्राप्त किया था। इससे उसकी जीवनशक्ति का तल आज कुछ ऊँचा हो आया था।

जैनब अंधकार के मध्य में लेटी थी। विचार भाते थे। कल्पनार्ये भाती थीं, पर उनसे जैनब को कष्ट ही होता था। इसी से वह बलपूर्वक सब कल्पनाओं को अपने से दूर रखना चाहती थी। वह भूत-भविष्य की चिंता भूलकर केवल वर्त्तमान में रहना चाहती थी। परंतु वत्त मान में इस विषय में कल्पना से विमुक्त न थी।

उसने अंधकार को देखा। आकाश में, और फिर चारों ओर देखने को दृष्टि घुमाई। पर उसकी दृष्टि आकाश में जैसे मोहित होकर अटक गई।

उसने अनुभव किया कि अंधकार में फैलने का ही गुण नहीं है, वह केंद्रित भी हो सकता है। उसके ढिंमें बँध जाते हैं। वह उन अंधकार के ढिंमों की ओर ध्यान से देखती रही। उसे लगा कि वे ढिंमें स्थिर नहीं हैं, वरन् हिल रहे हैं, इधर-उधर डोल रहे हैं।

उसकी उत्सकता बढ़ी। एक ओर से बालक के रीं-रीं का स्वर आया। दूर कहीं सींस का रोगी खाँसा। उसके खकार और थूकने का शब्द वायु में व्याप्त हो गया।

जैनब कांपी। उसे लगा कि उन ढिंमों की गति बढ़ गई है। वे इधर-उधर

गतिवान हैं। बादल के दुकड़ों की भांति तेर रहे हैं। निःशब्द एक दूसरे से टक-राते हैं, आगे बढ़ते, घूमते और लौट पड़ते हैं।

वातावरण में जैसे पर फैलाकर उड़ा, 'मेरे लाल, हाय रे!'

जैनब ने अपने नयन मूँ दे। दूर के वृक्ष पर उल्लू के बोलने का शब्द वायु को कँपा गया। उससे भी दूर जंगल में सियारों के रोने की ध्वनि की गूँज मूर्तिमान होकर उन अंधकार के ढिंमों में संमिलित हो गई।

जैनब थरथरा गई। उसने नयन मूँ दे। पर इस दशा में भी वह भयभौत हो रही। उसे लगा कि ऊपर से कुछ भारी पदार्थ उसपर गिरा चाहता है। एक ओर भूमि पर चाप सुनाई दी।

उसने नयन खोल दिये। ललाट से पसीने को पोंछकर चारों और देखा। अंध-कार, नीला, मटमैला, काला अंधकार, घोर अंधकार।

ज़पर को ओर देखा, और फिर एक चीख आकर उसके कंठ में रुक गई। उसके देखा कि एक ढिंमा सीधा उसी की ओर आ रहा है। उसका दम जैसे घुटने लगा। सबसे भय की बात यह थी कि वह ढिंमा, जैसा कि अब तक वह समक्त रही थी, साधारण अंधकार निजीव ढिंमा न था, वह और भी भयानक था।

उसने देखा कि उसके बड़ी-दड़ो सफेद दो आंखें हैं और उनके बीच में भयानक लाल पुतली है। उस नरमुंड पर मरखने भेंसे जैसे पैने-पैने सींग हैं।

वह हुंकारा नहीं । पर जैनब ने सुना कि वह चिंघाइकर उसी पर दूटा है ।

जैनब को विश्वास हो गया कि वह गई। उसने आँखें बंदकर अल्लाह का नाम लिया और मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगी। समस्त साहस बटोरा, फिर भी पसीने से तर हो गई। हृदय की धड़कन भय से बढ़ चली।

वह काफी समय तक नयन मूँदे रही। जिस विभिषिका की प्रतीक्षा वह कर रही थो, वह उसके ऊपर न आई।

वह इस देरी से तनिक आश्वस्त हुई। नयन खोलने चाहे, पर शक्ति एकत्रितः न कर पाई। रुकी, फिर बल लगाया और डरते-डरते अपने से बाहर देखा।

वह भय से पत्ते की भौति काँप रही थी। उसने धैर्य एकत्रित करने के लिए

निकटबर्सी मनुष्यों की ओर देखा। वे लोग उसके निकट दो-दो चार-चार गज पर सोये थे। स्तब्ध, सन्न!

जैनब के मन में उठा कि कहीं ये लोग मर तो नहीं गये। एक नवीन भय उसमें प्रविष्ट हो गया। क्या वह लाशों के बीच में पड़ी है ? वह कॉपी और सुन्न हो गई। भय का इतना भयावह अनुभव उसे पहिले कभी नहीं हुआ था।

वह इस भय के बीच थर्रा रही थी कि एक ओर कुछ सरकने की आहट उसे सुनाई दो। ऊपर से उसकी दृष्टि दिशाओं में घूमी। निकट के ताल में मेढ़क टर्रा उठा। सियारों के रोने की ध्वनि आकाश से प्रतिध्वनित होने लगी।

जैनब को एक ओर से कोई मूर्ति अपनी ओर आती दिखाई पड़ी। उसे लगा कि यह भी एक अंधकार का ढिंमा हो है। उसे पहिले इस प्रकार का अनुभन हो चुका है। इस बार वह विशेष भयभीत नहीं हुई। उसने भय से बचने के श्रेष्ठ उपाय का अनुभन किया। नयन मूँद लिये। पर इस बार बच जाने में बिशेष सफल्लता न हुई।

उसने अनुभव किया कि वह अंधकार का ढिंमा एक पुरुष है जो उसकी ओर आकृष्ट हुआ है। उसने जैनब का मुख रोटी के दुकड़ों से भर दिया और फिर उस नारो पर अधिकार कर लिया। जैनब ने स्थिति स्वीकार की।

वह पुरुष चला गया।

अंधकार का घनापन जैसे बढ़ गया। जैनब को लगा कि अंधकार प्रकाश की अपेक्षा संभावना से अधिक पूर्ण है। उसने करवट ले ली। सोना चाहा। जो कुछ उसके साथ हो गया था, मृत्यु के तट पर खड़े, उसपर जैसे दिशेष विचारने की आवश्यकता ही नहीं थी।

जैनब को शांत खस्थ हुए अभी कुछ क्षण हुए थे। वह अपने नेत्र अभी भली-भांति मूँद नहीं पाई थी कि उसने एक पुरुष का हाथ अपने मुख पर अनुभव किया। वह भी उसके मुख में खादा पदार्थ टूँस रहा था। जैनब को घृणा-सी हुई, पर उसने विरोध न किया।

यह पुरुष भी चला गया।

रात्रि के अंधकार में वायु सनसनाने लगी। ठंड नहीं थी, फिर भी जैनब अपन भीतर तक काँप ठठी। वह भूखी मरने को प्रस्तुत थी, पर इस प्रकार संसार में जो उसका स्थान बनने जा रहा है उससे वह एक क्षण को भयभीत हो गई।

उसने सोने का प्रयत्न प्रारंभ किया।

पर जितना अनुभव उसने पा लिया था, वह सब न था। उसने शीघ ही एक तीसरे व्यक्ति को अपने मुख में बासी भात भरते अनुभव किया।

पुरुष-अनुभव की इस निरंतरता से जैनब कॉप गई। उसने निश्चय कर लिया कि वह इसका विरोध करेगी।

जैनब ने उसे धका देने का प्रयतन किया।

पुरुष एक ओर को गिर गया।

'क्या है ?' प्रेम, धृष्टता, और अधिकार से उसने कहा।

'तू यहाँ से चला जा।'

'नहीं, में नहीं जाऊँगा !' उसने जैनब को कस लिया।

'कौन ?' जैनब ने भयभीत होकर कहा।

'में, में, में ...।' पुरुष ने उसे अपने से और कसते हुए कहा।

'अरे तम ! या मेरे अल्लाह !'

'जीनब 2'

'st 1'

पुरुष के हाथ ढीले पड़ गये। जैनब लजा से गड़ गई। वह अपने पति के साथ वेश्या बन रही है। वह थरथरा उठी।

इंब्राहीम एक क्षण स्तब्ध रहा। नारी का नशा उसपर से उतर चुका था। वह फिर एकाएक कुद्ध हो गया।

उसकी पतनी और वेश्यावृत्ति ! वह सहन नहीं कर सका। वह स्वयं पलटन से भागकर श्रुधा के दलदल में आ फँसा है। ऐसा कि न लौटकर जा सकता है, न आगे ही बढ़ सकता है। और उसकी जैनब और वेश्या! अभी उसके दो मित्र उसके पास होकर गये हैं।

उसके लिए लजा का ...।

'हरामजादी', क्रोध से काँगकर उसने जैनव पर प्रहार किया। 'मैं तुझे जान से मार डाल्डँगा।'

जैनब ने प्रहार सह लिया। उसे अनुभव हुआ कि इब्राहीम को प्रहार करने का अधिकार है।

परंतु जब इब्राहीम के प्रहार असहा हो चले तो वह एकाएक चिल्ला उठी। इब्राहीम ने पीटना बंद न किया।

'क्यों चिल्लाती है ?' नि हट निद्रित एक व्यक्ति ने कहा।

'चुप रह!' तनिक दूर से आबाज आई।

'क्या है ?' पठान गफ़्र नींद में गुर्राया।

पर इब्राह्मीम ने प्रहार जारी रखे। जैनब को लगा कि वे अब असहनीय हैं। इस कष्ट से बचने के लिए उसमें न जाने कहाँ से शक्ति आ गई। वह उठकर भागी गफ़र की ओर।

'अल्लाह के लिए मुझे बचाओ।'

गफूर के हृद्य में उस स्वर की पहिचान थी। वह घबराकर उठ बैठा।

'कीन है ?'

इब्राहीम ने जाकर जैनब को गफ़्र के सामने पकड़ लिया। और मारने लगा। गफ़्र ने समक्ता कि वह कादिर है। उसने इब्राहीम का हाथ पकड़ कर मरोड़

दिया और लात मारकर गिरा दिया।

इब्राहीम कृद्ध सर्प की भौति फुँकार उठा।

'कौन है तू ?'

'में इसका शौहर हूँ।'

निकट पड़े व्यक्ति नींद में आंखें मलने लगे।

गफ़ूर को लगा कि यह कोई अन्य व्यक्ति है।

'या अल्लाह, कितने शौहर हैं इसके । एक उस दिन इसका शौहर बन रहा था और एक आज'''।'

उसने इब्राहीम का हाथ पकड़कर एक ओर खड़ा कर दिया। 'चुपचाप चला नहीं गया तो हड़ी तोड़ दूँगा। कमबख्तों को रात को भी तो नींद नहीं आती!'

इब्राहीम विवश भाग्नेय नेत्रों से अंधकार को फाइता चला गया। अपने मित्रों में लौटने का उसका मुख न था। उसने नगर को छोइना ही उचित समफा।

जैनब सन्न वहीं गफ़्र के निकट पड़ गई। गफ़्र ने एक-दो करवटें लीं और फिर निद्रा का घरीटा बज निकला।

जैनब संपूर्णतया जगी थी। उसके साथ जो हो रहा था वह उसकी कल्पना के परे था।

रात्रि अब भी उतनी ही अँधेरी थी। उल्लू का शब्द अब भी सुनाई पड़ रहा था। सियार अब भी बोल रहे थे। पर जो भय जैनब को दो घंटे पहिले सता रहा था वह अब नहीं था। उसे पता लग गया था कि संसार में यदि किसी से सबसे अधिक डरना चाहिए तो अंधकार से नहीं, उल्लू से नहीं, सियार से नहीं, उसे डरना चाहिए मनुष्य से।

वह नेत्र फाड़े अपने इस निष्कर्ष की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देख रही थी। - १९ -

अनिल अब पूरा गृहस्थ हो चला था। मेहर में जैसे उसने अपना खोया भःग पा लिया हो। सुहासिनो का स्मरण उसे अब नहीं सताता। वह जैसे थी हो नहीं। पर मा! वे याद आती हैं।

उनको स्मृति में भी उसे अब विशेष रुचि नहीं रह गई है। वह भूल जाना चाहता है, अपने भूत को बिल्कुल भूल जाना चाहता है। वह जिस समय प्रतिष्ठित था, वेतन पाता था, उस समय इतना सुखी नहीं था जितना कि आज है। आज उसे पैसे-पैसे के लिए पसीना बहाना होता है। बेईमानी और चोरी करने को वह प्रस्तुत है; आधे पेट खाने को वह तैयार है।

अनिल ने मेहर का हाथ पकड़कर दबाया। दोनों सूर्य की प्रथम किरणों में मुस्काये और फिर वह मज़दूरी के लिए चल पड़ा।

अनिल का हृद्य प्रसन्न था । उसे अनुभव हो रहा था कि अब वह संपूर्ण जीवन में

रह रहा है। अपनी भौपड़ी से तनिक दूर जाते ही उसने देखा कि जिस भूमि के खंड को नगरवालों ने नसीर को तीन रुपये लेकर दिया था, उसी के निकटवर्ता स्थान पर कितने ही प्रामवासी आ पड़े हैं।

उन्होंने वातावरण दुर्गंधित कर दिया है। जिधर दृष्टि उठती है, मैला पढ़ा नज़र आता है। कक्ष से सभी स्थान भरा हुआ है। एक भी वर्ग गज़ भूमि उसके धन्बों से रिक्त नहीं है।

अनिल को बुरा लगा। ये लोग यहाँ क्यों हैं ? इस प्रकार यहाँ आकर गंदगी फैलाने का इन्हें क्या अधिकार है ? और म्यूनिसपैलटी या सरकार इनका प्रबंध क्यां नहीं करती ?

वह नाक दबाये शीव्रता से आगे निकल गया। नगर में उसे इतने दिन हो गये थे, इसिलए उसे ज्ञात हो गया था कि बाज़ार जाने का सबसे छोटा मार्ग मोपड़ी से तिनक दूर हटकर ऊजड़ में होकर था। उस ओर ईंट के भट्टों के अवशेष, एक ताल, दो बाग, तथा खुदरे कुछ बृक्ष ही थे।

अतिल उसी मार्ग से होकर जा रहा था। लंबी ओस से लदी घास दोनों ओर से झुककर पगडंडी को छुपा लेने की चेष्टा कर रही थी। अनिल के पैरों से टकराकर वह इधर-उधर हो जाती थी और पैरों के आगे बढ़ जाने पर पुनः पगडंडी पर अपना अधिकार कर लेती थी।

अनिल का पैर ओस से भींग गया। शीत लगनो चाहिए थी, पर इस ओर अनिल का ध्यान न था। उसके तनमन में मेहर रम रही थीं। उसे अब पैसा चाहिए था, भोजन चाहिए था। कैसे ये जीवन के साधन प्राप्त हों, इसकी उसे चिंता न थी।

वह चाहता था जीवित रहना और मेहर के निकट रहना।

अचानक नारी-कंठ से रदन का स्वर उसे सुनाई पड़ा। वह ठिठका। देखा, मार्ग के बाई ओर एक छोटे वट-वृक्ष के नीचे एक छोटी-सी भीड़ है।

वह उस ओर घूमा, देखा कि वृक्ष से एक मनुष्य लटक रहा है। गले में रस्ती बंधी है और गर्दन जैसे उस रस्ती के स्थान पर टूट गई है। शीश नीचे झुक गया

है। व्यक्ति के हाथ उसकी बगल में लडक रहे हैं। संपूर्ण शरीर निश्चेष्ट है। वायु के मोंके पर धीरे-धीरे झूल रहा है जैसे कि काठ का दुकड़ा हो।

अनिल पर प्रकट हुआ कि यह लाश है। मनुष्य उसके चारों ओर बृक्ष के नीचे खड़े हैं, पुलिस उपस्थित है। वहीं एक बृद्धा, एक युवती रो रही थीं। एक सूखा-सा बालक भी उसका साथ दे रहा था।

एक व्यक्ति ऊपर चढ़ा । रस्सी काटकर लाश नीचे उतारी गई । अतिल ने अब व्यक्ति के चेहरे को देखा, पहिचान-सा गया । पर उसे निश्चित रूप से न पहिचाना । तभी उसे केदार दिखाई पड़ गया । पूछा—क्या · · • • • • •

'महेश ने आत्म-इत्या कर ली है।'

अब अनिल ने महेश को पहिचान लिया। उसकी वही धोती की कन्नी को रस्सी उसके कंठ से बँधी थी। जिसमें बाँधकर वह लकड़ी ढोता था, वह अब उसे बाँध रही थी। समस्त दृश्य उसके नयनों के संमुख फिर गया।

'क्यों ?'

'कई दिन से मज़दूरी नहीं मिली ••••।'

अनिल के प्रश्न का उत्तर जैसे पूर्ण नहीं हुआ था। वह केदार की ओर प्रश्न-वाचक दृष्टि से देखता रहा।

केदार ने कहा —मा है, बहू है, दो लड़के थे; छोटा भभी आज ही रात को मरा है।

अनिल को एक धका-सा लगा। यदि वह उस दिन महेश से कम पर मज़दूरी करने को तैयार न हो जाता तो आज उसकी यह दशा न होती। उसे लगा कि महेश की हत्या का उत्तरदायी वह है। उसके बालक की मृत्यु का उत्तरदायी वह है। उसका हृदय काँप उठा। उसने महेश की ओर दृष्टि डाली।

देखा—एक ओर छुड़का हुआ शोश, बढ़ी दाढ़ी, बिचके कपोल और मृत्यु की तंद्रा में झुकी हुई पलकें।

वह भयभीत हो गया। नहीं, वह कदापि ऐसे परिणाम का उत्तरदायी नहीं हो सकता।

नारियों का प्राण-विदारक चौत्कार उसने सुना । निकट के वृक्षों से प्रतिध्विनत होकर वह उसकी आत्मा में और भी गहरा धंसने लगा । उपस्थित जनों के चेहरों से टकरा वह मृत्यु को घोल-घोलकर जैसे उस वातावरण में भरने लगा ।

वह वहाँ ठहर न सका। शीघ्रता से नगर की ओर चल दिया। महेश के मृत शरीर पर जो विवशता की भावना थी वह जैसे उसे जड़ से मक्कमोरे देती थी। वह उससे दूर भागना चाहता था पर महेश था कि मरने पर और भी अधिक उसका भाग बन गया था।

वह बाज़ार में पहुँच गया। चहल-पहल पूर्णतया अभी प्रारंभ नहीं हुई थी। जमील आया, खलील आया, उमेरा आया और फिर बातें चल निकलीं।

'महेरा ने आत्महत्या कर ली।' अनिल ने सूचना दो।

'जान पड़ता है, वही मुझे भी करना पड़ेगा।' जमील ने अपने हाथ की रस्ती की ओर ध्यान से देखकर कहा | जैसे कि वह उस रस्ती की शक्ति परख रहा हो कि वह उसे फौसी लगाने में कहाँ तक सहायता दे सकती है।

अनिल कॉप उठा।

'मरना तो एक दिन अवस्य है !'

'हाँ, पर यह भी कोई मरना है, कोड़ों की मौत है।'

'क्या करोगे तो ?'

'करना क्या है ?'

'जी में आता है कि गले में पत्थर बाँधकर ताल में गिर पहुँ।'

'मरने की यह रीति भी बुरी नहीं है। मरने की आवश्यकता नहीं पहनी।' उमेश ने अपनी पुरानी, बीसों गांठोंवाली रस्सी की ओर देखकर कहा।

'ऐसा न करना भई।'

'परंतु' '।'

बात पूरी न हो पाई थी कि सबने टाल में घुसता गाहक देखा। उठकर सब-के-सब उस ओर चलं दिये।

अनिल ने सोचा-उनका जीवन कैसा विचित्र है, अभी एक क्षण पहिले कितने

मित्र थे, परंतु अब एक-एक पैसे पर एक दूसरे का गला काटने पर उतारू हो जायँगे।

उसे लगा कि वे लोग केवल अपने भाग्य के आश्रय जी रहे हैं। जिस दिन भाग्य के शिखर पर से कोई डगमगाती चट्टान निकलकर जीवनधारा में गिर पड़ेगी, और उसका बहाव रोक देगी, उसी दिन उनका जीवन समाप्त हो जायेगा।

#### - 20 -

इब्राहीम उस स्थान से चला तो गया, पर उसके मन में एक तूफ़ान उठ रहा था। यह घटनाएँ उसकी समक्त में नहीं आ रही थीं। वह कादिर से मिला। कादिर ने एक औरत को खटने को योजना में उसे संमिलित कर लिया। वह औरत उसकी बीबी जैनब निकली।

एक गैर आदमी ने उसे उसके शौहर के विरुद्ध बचाया । 'इसके कितने शौहर हैं ?' ग्रफ़ूर का यह वाक्य उसके मिस्तिष्क में इधर-उधर टकराकर भीषण प्रति-ध्वनि उत्पन्न करता रहा । और वह जैन ब उसकी बीबी है ।

उसने सोचा था कि वह खडगपुर से ग्रायब हो जायेगा। अब विचार आया कि कहाँ जायेगा! यह कादिर मिल गया है। दो-चार यार और हैं। भोजन के अभाव में हँसी-मज़ाक में समय कट जाता है। परंतु इसके आगे एक विशाल परंतु था।

परंतु कादिर क्या जैनब को पहिचानता था १ न पहिचानने का कीई कारण नहीं।

उसके संमुख एक नवीन क्षेत्र विचार के लिए खुल गया। तो कादिर ने जैनब के विरुद्ध यह षड्यंत्र रचा ? यदि कादिर जैनब को पहिचानकर उसके पास गया है, और उसे भेजा है तो उसके लिए अब कादिर को मुँह दिखाने का स्थान नहीं। कादिर ने ऐसा किया क्यों ?

रात्रि के अंधकार में वह धीरे-धीरे चला जा रहा था। मार्ग में मुदौँ की भौति निश्चेष्ट श्रुधा-पीड़ित सो रहे थे। उनमें से सभी सूर्य की किरण छूने से जाग पड़ेंगे यह नहीं कहा जा सकता।

इब्राहीम के मन में उठा कि वे सौभाग्यशाली होंगे जिनका सोना मौत में बदल जायगा। यदि वह मर गया होता तो आज उसके प्राणों को इतना वह न होता।

यह औरत जो इस समय जैनब है दिन में बिल्कुल जैनब-सी नहीं लगी। भूख और रोग ने उसे इतना बदल दिया है कि उसका पति भी उसे पहिचान नहीं वाया।

इब्राहीम के मन में आशा उठी कि उसे कादिर से लजाने या भागने की आव-रयकता नहीं। जब उसी ने नहीं पहिचाना तो कादिर को क्या पता होगा कि यह जैनम है।

जब कादिर को पता नहीं तो उससे लजाने की आवश्यकता क्या ? नेकनामी और बदनामी वहीं तक है जहाँ तक दुनिया विभिन्न घटनाओं और व्यक्तियों में संबंध स्थापित कर सकती है।

उसे भयभीत होने का कारण नहीं। जैनब किसी के द्वारा पहिचानी नहीं गई, यह अच्छा ही है। वह अब वहीं रह जाने की बात तय कर निश्चित हो गया। पर मित्रों के पास तुरंत लौट जाने का उसका साहस न हुआ।

एक कंप उसके शरीर में दौढ़ गया। उसे लगा कि वह वास्तव में अत्यंत दुर्बल हो गया है। उसने अपनी कलाई पकड़ी; ध्यान लगाकर स्पर्श किया, कठोर सीधी हिंद्यां। मांस जैसे वहां रह न गया था। उँगलियों में उसने अनुभव किया कि गांठों के बीच का मांस घुल गया है। हथेली की नसें कठोर हो गई हैं मानो कि भोजन मांगते-मांगते उनका गला थककर बैठ गया हो।

इब्राहीम ने अपने मुँह पर हाथ फेरा। एक समय था कि वह बस्ती में प्रायः सबसे सुंदर था। उसके कपोलों की लालिमा से युवतियाँ ईर्घ्या करती थीं। परंतु!

आज इस रात्रि के धमकते अंधकार में उसके हाथ क्यों के मांस पर नहीं, कठोर उभरी हिंडुयों पर अटक गये। मन में प्रदन उठा कि वह अचानक इतना दुर्बल कैसे हो गवा !

भोजन के अभाव पर उसका ध्यान नहीं गया। प्रक्त बार-बार गूँजा कि वह दुर्बल कैसे हो गया ?

और फिर एक भय उसके प्राणों में समा गया। जब मनुष्य दुर्बल होता है तो

रोग सताते हैं, और जब वह रोगी होता है तो रोगों की विशेष प्रकृति है कि वे उसे उस गहिरे ताल के तट पर टहलाने ले जाते हैं जिसे जीवधारी मौत के नाम से पुकारते हैं। इब्राहीम ने अनुभव किया कि वह उस ताल के किनारे टहल रहा है।

मार्ग बहुत ही संकुचित और ऊबड़-खाबड़ है। पैर जमाने को कठिनता से स्थान है। वह बकरी या बंदर नहीं जो अधिक समय तक वहाँ टहल सकेगा।

उसने दोनों ओर देखा। घोर अंधकार था। उसे लगा कि एक ओर ऊँची पहाड़ी है जो अपनी उच्चता के कारण अँधेरी है, और दूसरी ओर गहरा ताल है जो अपनी गहराई के कारण अँधेरा है।

उसे अनुभव हुआ कि तनिक-सी चूक हुई और वह ताल में जा रहेगा। इस विचार ने उसके पैर डगमगा दिये, हृदय कांपा, और गिर न पड़े, इस भय से जहां था वहीं घीरे से बैठ गया। जिस ओर पहाड़ो थी उस ओर हाथ फैलाकर कोई सहारा पाना चाहा, पत्थर के स्थान पर उसका हाथ एक सोते मनुष्य पर पड़ा, जिसका शारीर रात्रि के शीत में ठंडा हो रहा था।

उस शरीर में, इब्राहीम ने अनुभव किया कि प्राण नहीं हैं। वह घबरा उठा, चीखा और उठकर भागा। चार कदम दौड़ा होगा कि एक दूसरे मनुष्य से टकराकर तीसरे के ऊपर गिर पड़ा।

जिस कंकाल के ऊपर वह गिरा, उसकी अस्थियों की चरचराहट उसने स्पष्ट सुनी। उसे लगा कि आघात से उसकी हिंडुर्या टूट गई हैं। आहत मनुष्य जागा। चाहा कि इब्राहीम को अपने से दूर फेंक दे, पर असमर्थ रहा। चिल्लाना चाहा, आवाज़ न निकली, भयभीत एक घरिंट का स्वर उसके कंठ से निकलने लगा। उन रातों बस्तियों में भूत फिरा करते थे। आहत ने इब्राहीम को उन्हों में से एक समका।

इत्राहीम भी हरा और उसके शरीर से नीचे छुद्दक गया। महो का स्पर्श करते ही एक कँपकँपी उसके शरीर में दौढ़ गई। सिर में दर्द होने लगा। और दशहरे के दिन शरीरिश्यत पटाखों के विस्फोट से जिस प्रकार कांग्रज़ का रावण कांपता है, उसी प्रकार इत्राहीम कांप उठा।

उसने मस्तिष्क पर संयम ठाने की चेष्टा की। वास्तिवक परिस्थिति को मस्तिष्क से पकड़ लेना चाहा, पर वह जैसे बारंबार फिसल जाती थी।

इब्राहीम बुरी प्रकार कांपने लगा। एक धड़कन उसे ललाट के निकट अनुभव हुई। लगा कि मुख सूख रहा है और नयनों से ज्वाला निकल रही है। इस पीड़ा के बीच में उसे अनुभव हुआ कि उसे बुखार हो आया है ?

सेना में जो उसे बलात कुनैन दी जाती थी वह मौत को दूर रखने के लिए। उसे लगा कि फौज में मृत्यु का व्यवसाय करने पर भी वह यहाँ से अधिक सुरक्षित था।

#### - 29 -

कादिर और तजंमुल ने दूसरे दिन इब्राहीम को जबर में बेहोश पड़ा पाया। उन्होंने उसे जगाया, पर वह कुछ समका नहीं। बहुत प्रयत्नों के पश्चात् जब कुछ फल न निकला तो कादिर को क्रोध भा गया। उसने लात मारकर इब्राहीम को एक भोर सरका दिया। बोला—क्या इसके बाप के नौकर हैं जो यहाँ बैठे रहेंगे।

इब्राहीम कुछ बहबहाया और बुरी तरह कांपा।

तजंमुल ने कहा — पड़ा रहने दो । इसके पीछे यहाँ बँधे थोड़े ही रहेंगे । ऐसा कमजोर था तो क्यों मख मारने गया था ?

कादिर के नयनों में एक शैतानी चमक आ गई। उसने इब्राहीम के मुख को ध्यान से देखा, पर जो वह वहाँ खोजना चाहता था वह उसे न प्राप्त हुआ। इब्राहीम का मुख सूखा, पीला और भयानक हो रहा था। सांस जोर से चल रही थी, और नयनों से पानी रिस रहा था।

तजंमुल ने कहा- छोड़ो भी, कौन मरा जाता है ?

कादिर ने इब्राहीम की ओर व्यंग्य दृष्टि फेंकते हुए कहा—अगर मर भी जायेगा तो दुनिया कौन एक हूर कम हो जायेगी ? वह तो अल्लाह के फन्नल से अभी जिंदा है।

इसके पश्चात् दोनों मित्र इबाहीम को छोड़ लंगरों पर भोजन लेने चल दिये। इबाहीम मूढ़ता भरी दृष्टि से उनको धोर देखता रहा।

वह उन्हें पहिचान तो रहा था, पर इस पहिचान को अस्तित्व के ऊपरी धरातल पर न ला पा रहा था। उसके बोलने की शक्ति सुरक्षित होने पर भी मस्तिष्क और उसके बीच का संबंध जैसे सो गया था।

सरकारी रसोई में जब भोजन वितरण होने लगा तो कादिर ने अपना मटकैना आगे कर दिया। भात बाजरा, पत्ते डंठल, कुछ दाने दाल पानी के साथ मिलकर एक विचित्र खाद्य बन गया था। मनुष्य के शरीर में जिस प्रकार जल पचहत्तर प्रति-शत होता है लगभग उसी अनुपात में कुछ खाद्य में भी बर्त्तमान था।

अपना भाग लेने के पश्चात् तजंमुल ने इब्राहीम का बर्तन आगे बढ़ोया।

वितरक ने प्रश्नवाचक दृष्टि से तजंमुल की ओर देखा। तजंमुल ने दाढ़ी हिल ई और उसको दृष्टि का उत्तर दृष्टि से हो दिया।

तजं मुल की दृष्टि कह रही थी, तुम कैसे मूर्ख हो। उस मटकैने को पहिचानते नहीं। प्रतिदिन इसी में इब्राहीम अपना भाग लिया करता था।

उसकी इस भर्त्सनापूर्ण दृष्टि का वित्तरक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह अगले मनुष्य की ओर बढ़ गया। तजंमुल ने इब्राहीम का मटकैना हिलाते हुए उसके सामने कर दिया। बोला— हमारा साथो नहीं आ सका, उसके लिए दौजिए।

'क्यों नहीं आ सका ?'

'बीमार है।'

'बीमार को भोजन नहीं चाहिए, औषिध चाहिए।' और वितरक आगे बढ़ गया। कादिर और तजंमुल मारवाड़ियों के लंगर पर पहुँचे। वहाँ वितरक सरकारी वितरक की भांति स्वास्थ्य शास्त्र का पंडित न था। उसने इब्राहीम का भाग उन लोगों को दे दिया।

दो अन्य स्थानों से थोड़ा-थोड़ा भोजन एकत्रित कर दोनों एक वृक्ष के नीचे

तजं मुल ने कहा — इबाहीम के लिए कुछ रखना चाहिए।

कादिर बोला—आवश्यकता क्या है ? उसे भोजन की नहीं औषि को आवश्यकता है।

तजं मुल ने कादिर को बात की जैसे व्याख्या की—'रोटियां उसे इजम नहीं होंगी। चने गरिष्ठ हैं, और बाजरे से अतिसार का भय है।'

दोनों मित्रों ने, जो तीनों के लिए पाया था, खाया। अल्लाह का शुक्रिया अदा किया।

तजं मुल ने कहा — इतना भोजन ज़रूरी ही था। अभी इब्राहीम को अस्पताल ले जाना होगा। बदन में दम भो चाहिए।

कादिर मुँह बिचकाकर बोला—यह छटांक भर खाकर बदन में दम आ जायेगा ? कैसी बातें करते हो ?

तजं मुल वोला—चलो, अकेला पड़ा होगा।

'ठहरों भी, ऐसी जल्दी क्या पड़ी है ? कौन मरा जाता है। उधर कुछ अच्छी सूरतें हैं, जरा मन बहलाव हो जायेगा।'

तजं मुल ने एक क्षण इब्राहीम को कल्पना में देखा, ज्वर में बेसुध पहा, और फिर उसकी दृष्टि कादिर के मुख पर होकर अच्छी सूरतों की कल्पना पर फिसल गई।

बोला—उसे मरना हो है तो हम क्या बचा लेंगे!

दोनों मित्र क्षुधाहत रूप को ओर चले। सोच रहे थे कि उनके शरीर अधिक सशक्त क्यों नहीं हुए।

#### - 53 -

जैनब कुछ क्षण अपने रोग की पीड़ा, आघातों की वेदना और मानसिक यातना से कांपती रही। इब्राहीम को मृत कल्पना कर उसे एक संतुष्टि थी, पर अब जब वह जीवित मिल गया था, तो प्रथम धका समाप्त होने के पश्चात् उसे प्रसन्नता ही हुई थी।

अस्पष्ट रूप से उसे वे घुटे-मिले क्षण स्मरण आ गये जब इब्राहीम अल्लाह का उसे दिया वरदान था। उसके सुरूप शौहर से सभी को ईर्घ्या थी। सभी उसके भाग्य की प्रशंसा करते थे। अब उसे विश्वास न होता था कि वे क्षण कभी थे भी। पर उसका इब्राहीम लौट आया है।

उसे लगा कि वह उठे, जाये, इब्राहीम को खोजे और उसे हृदय से लगाकर

रो पड़े। पर अंधकार में उसकी सीमाएँ थीं और वह विवश थी। मनुष्य बन में काछखंडों को भौति इधर-उधर बिखरे थे। उसकी दुर्बलता ने उसे वहीं भूमि से बांधे रखा। बहु उठी नहीं, गई नहीं, इब्राह्योम को हृदय से नहीं लगाया, वह लेटे-लेटे रोती रहो। एकांत में मिलन के आंसू बहातों रही।

स्वामी के निकट उसे लिजित होना चाहिए इस और उसका ध्यान न गया। लाज आनंद के उफ़ान में डूब गई। वह रोती रहो और उन्हीं आंसुओं के बीच उसके कंठ से घरिट का स्बर निकलने लगा। उस अत्याचार, वेदना, यत्रंणा, रोग, शोक और अविकसित आनंद से भरी रात्रि में यदि कोई वस्तु अखंड रूप से जाग रही थी तो वह यही घरिट का स्वर था, जो प्रत्येक जीवित मानव के कंठ से निकल रहा था। जीवित और मृत का यही अन्तर था। रात्रि इसके प्रहार से थर्रा रही थी।

जैनब ने इस स्वर को स्वयं जन्म दिया और फिर उसी में खो गई।

### - 23 -

प्रातःकाल जैनब इब्राहीम को खोजने चली। स्वर से उसने उसे पहिचाना था। भोजनाभाव ने व्यक्तियों के मुख में इतना परिवर्तन कर दिया था कि सरलता से उन्हें पहिचानना कठिन था।

इब्राहीम को मुख फाड़े, शीत से कांपते पड़ा पाकर भी जो जैनब ने नहीं पहिचान लिया, उसका प्रमुख कारण यह था कि उसने उसकी ओर ध्यान से देखा नहीं। जो पुरुष रात्रि को उसके प्रति वैसा व्यवहार करने पर उतारू था वह इतना शीघ्र इस दशा को पहुँच जायेगा, इसकी वह कल्पना न कर सकी थी।

वास्तिविक इब्राहोम को पीछे पहा छोड़ नर-कंकालों के बीच उसे दूर-दूर तक खोज आई। गूदड़ों में लिपटे कंकाल वृक्षों के नीचे अभी पड़े थे। जो उठ गये थे, वे कांप रहे थे, खांस रहे थे। और थूक-थूककर मिक्खयों को निमंत्रण दे रहे थे।

जैनब ने एक छेटे मनुष्य पर दृष्टिपात किया। वह मुख फाड़े खराँटे के साथ सी रहा था। उसकी बगल में एक सात वर्ष की लड़की पड़ी थी, एकदम शांत मीन।

लड़की की इस स्तब्धता ने ही जैनब को अपनी ओर आकर्षित किया। उसके कंठ में स्वर क्यों नहीं हैं। वह निकट गई।

शरीर निःस्पंद था। एक गंभीर भाव उसके मुख पर आ गया। वह दार्शनिक बन गई। मनुष्य क्या है ? पानी का बुळबुळा है। साँस आई आई, न आई। वह आगे बढ़ गई।

एक ओर कुछ गृद्द कोई छोड़ गया था। जिसमें सिलाई अत्यंत अधिक थी। वास्तिविक दशा यह थी कि बिनाई और सिलाई के तारों की संख्या में विशेष अंतर न रह गया था। मैल ने जैसे घोंटकर उसके प्राण निकाल दिये थे। उसका शरीर कट-कट कर, विखंडित हो मालर बन रहा था।

जैनब ने देखा कि वह गूदड़ खाली गूदड़ नहीं है, उसमें कुछ छिपा है। उसे लगा कि एक बालक का शीश वह उसमें देख पाई है। उसके प्राणों में एक सिहरन दौड़ गई। उसने मुख फेर लिया। उसके रोगी पैर जितनी शीष्रता से उसे वहां से ले जा सकते थे, वहां से चली गई।

वह इधर-उधर घूमी—पर उसका प्रिय इब्राहीम उसे न मिला। सोचा—मर्द बच्चा है, इतने समय सोता थोड़े ही पड़ा होगा। और पता नहीं रात्रि में हो वह कितनी दूर निकल गया हो ?

उसने उसके प्रति अच्छा व्यवहार नहीं किया। वह चुपचाप पिट क्यों नहीं ली। रक्षा के लिए क्यों दौड़ी ? वह और पित इस भोजनाभाव को एक दूसरे के प्रेम में भूल जाते, एक दूसरे का स्पर्श करते शांति-पूर्वक मृत्यु के अंधकार में उतर जाते।

वास्तव में उससे बड़ी भूल हो गई। ऐसी भूल कि जिसका समाधान असंभव दिखाई देता है।

वह इधर-उधर घिसटतो रही । सूर्य का प्रकाश अंधकार में छिपी दयनीयता को हाथ पकड़कर बाहर खींच लाया-- अभाव की आत्मा ने उसमें प्राण डाल दिये, जिससे वह चल-फिर निकली ।

जैनब एक चक्कर काट जहाँ से चली थी उसी ओर लौटी। अपनी असफलता पर वह दुखित भी थी, पर भीतर ही भोतर जैसे कुछ संतुष्ट भी। यदि वह मिला तो वह क्या करेगी। उसके दिन अब गिने-चुने हैं। यह मिलन उनकी संख्या पर क्या कोई प्रभाव डाल सकेगा?

वह ल्रॅंगड़ाती जा रही थी कि कादिर और तजंमुल एक रोगी के निकट बेंठे दिखाई दिये। कादिर को देख वह ठिठक गई। कादिर ने जिस दृष्टि से जैनब की ओर देखा उससे उसे विख्वास हो गया कि रात्रि को जो कुछ उसके साथ घटा है उससे कादिर अनिभन्न नहीं है।

जैनब ने चाहा कि घूमकर कादिर को बचा जाये। पर ऐसी चेष्टा में विशेष सफ-लता की आशा न थी।

उसने एक संतोष की साँस ली। देखा कि वे दोनों उठकर दूसरी ओर जा रहे हैं।

मन में प्रश्न उठा—वह कौन है जो उनकी सहानुभूति का पात्र है ! उसने हस रोगी को भलो-भांति देखा नहीं। क्या यह उसका इब्राहीम हो सकता है ! उसका हृदय ज़ॉर से धड़का।

मन ने कहा — यह असंभव है। रात्रि में वह पूर्णरूपेण स्वस्थ था। अनुभव ने तर्क किया — मनुष्य का शरीर है, इस दुर्बलता के बीच उसकी मशीन बिगड़ने में क्या देर लगती है ? निश्चय किया कि एक बार देख लेने में हानि ही क्या है ?

जैन का साहस रोगी के निकट ठहरकर उसे देखने का न हुआ। वह उसके पास होकर निकल गई, पूर्ण रूप से उसका अवलोकन करती। एक शंका उसमें उत्पन्न हो गई। इसका इब्राहीम होना असंभव नहीं।

वह लौटी और उसके घुटने के निकट आकर खड़ी हो गई। उसके चहरे की ओर एक टक देखती रही। देखा कि व्यक्ति के नयनों से पानी रिस रहा है। साँस वेग से चल रही है, और सूखा चेहरा तमतमाया हुआ है।

वह नीचे झुकी, दोनों के नेत्र मिले।

वह दृष्टि जैनव को धोका न दे सकती थी। बादलों के पीछे होने पर भी जिस प्रकार सूर्य को पहिचानने में भूल नहीं होती उस्रो प्रकार जैनव ने इब्राहीम को पहिचान लिया। उसके नयनों में अश्रु भर आये। पैरों में जैसे शक्ति न रही। वह उस्री के निकट बेठ गई।

इब्राहोब्द की कर्म और ज्ञानेन्द्रियों के बीच संपर्क जो ट्रट-सा रहा था एकाएक जुड़ गया। उसने अपने हाथ जैनब की ओर बढ़ाते हुए कहा — 'जैनब !'

और इसके साथ ही जोर से कॉप उठा। जैनब ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़ लिये और उन्हें आंसुओं से भिंगोने लगी।

इब्राहीम में जो जुड़ा था वह क्षणिक था। वह स्तब्ध पड़ा रहा। आंसू चुपके-चुपके नयनों से बहते रहे। जैनब ने उसके हाथों को गोद में लेकर बलपूर्वक शरीर से चिपटा लिया और उसके ललाट पर हाथ फेरने लगी। इसी बीच में इब्राहीम जोर से कांपा। जैनब घबरा गई।

'क्या जूड़ी आई है ?'

इब्राहीम कोई उत्तर न दे पाया। विस्फारित नेत्रों से जैनब की भोर देखता रहा। ज्यों-ज्यों दिन चढ़ा जैनब का कंप भी बढ़ गया।

जैनब अपने शरीर से जो वस्र उतार सकती थी वह उसने अपने पित पर हाल दिये। परंतु उस क्षीण गूदह में उस भीषण शीत को जीत लेने की शक्ति न थी। इब्राहीम का कंप और भी वस्र के लिए चिल्ला रहा था। जैनब की समक्त में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे! यदि अंधकार होता तो स्वयं वस्र का कार्य करने की चेष्टा कर देखती।

वह सोचती रही। वस्न कहाँ मिलेगा यह सुमाई न पड़ता था। तभी एकाएक जैसे किसी ने प्रकाश दिखा दिया हो। वह उठी और चल दी। इन्नाहीम ने दया की भीख माँगती दृष्टि से जैनब की ओर देखा। मानो कि वह सोच रहा हो कि जैनब उसे छोड़कर बिलाने जा रही हो।

चेष्टा करने पर भी इब्राह्रीम की जिह्वा न हिली। शरीर ने जोर का महका खाया। जिनब पति की असमर्थता पर रो दी। पीछे फिरकर कहा—'घबराओ नहीं अभी आती हूँ।'

भौर इब्राहीम को काँपता छोड़ एक पैर को दूसरे के पीछे घसीटती चलने लगी। पति की असमर्थता उसकी श्राक्ति बन गई थी। जैनब चलती गई। शक्ति का कण-कण बटोरकर वह इस कार्य में लगाने लगी।

### सागर सिरता और अकाल

वह जाकर उसी गृद्द की गठरों के निकट खड़ी हो गई जिससे भयभीत होकर अभी लौट गई थी।

इब्राहीम का शोत मिटाने के लिए वस्त्र चाहिए । यही एक वस्त्र वह जानती है । उसने अपने चारों ओर देखा और चुपके से उस गठरी के पास बैठ गई । हृद्य एक बार काँपा, शरीर हिला । उसने दृढ़ता धारण की और उस गठरी का स्पर्श किया । अपनी ओर खींचा और परतों को खोल डाला । उसका अनुमान सत्य था । ढाई-तीन वर्ष की लड़की का शरीर उसमें लिपटा हुआ था ।

परंतु उस प्रिय इब्राहीम के लिए वस्न की आवश्यकता है। इब्राहीम भविष्य में मरेगा या बचेगा इस ओर उसका ध्यान नहीं। वह तो वर्त्तमान में उसका कंप देख रही है और इसी कंप को मिटाना चाहती है। उसने कन्या के शरीर को माड़ी के पीड़े उलट दिया और गूदड़ उठाकर वहाँ से चल दी। वह ऐसे भाग रही थी जैसे कि उसने बड़ी भारी चोरी की हो। परंतु चोरी! चोरी क्या, इब्राहीम के लिए बह सब फुछ कर वकती है।

इब्राहीम के ऊपर गृद्ही डाल वह उसी के निकट बैठ गई और दोनों हाथों से यथाशक्ति उसके कांपते शरीर को दबाये रही।

सूर्य की किरणों में गर्मी आ गई। उसे लगा कि इब्राहीम को पसीना आ रहा है। आशा हुई ज्वर उतर जायेगा। इब्राहीम के मुख की ओर उसने देखा, चाहा कि इब्राहीम कुछ बोले। पर इब्राहीम की जीभ को जैसे लकवा मार गया हो। बोलने की शक्ति जाती रही। वह अपने भीतर घुट रहा था।

जैनब में पित की यह विवशता काँटे को भौति चुभ रही थी। जैनब को खोजते गफ़्र ने उसे वहाँ पाया। एक मुद्धो उबाला बाजरा उसने एक पत्ते पर उसके सामने रख दिया और फिर एक ही चलतो दृष्टि से रोगी और परिचारिका दोनों को देखता वहाँ से चला गया।

जैनब ने बाजरे की ओर देखा, फिर अपने इब्राहोम की ओर। वह बाजरा उसे जीवित रहने की शक्ति प्रदान करेगा। इच्छा हुई कि इब्राहोम को कुछ खिलाये। पर जिस रोग ने उसका बोल बंद कर दिया, उसमें खिलाना अत्यंत हानिकर होगा।

विचार उठा कि गफ़्र ने इब्राहीम को मारा है। कल्पना ने शीघ्र ही उसके रोग का संबंध गफ़्र से जोड़ दिया। यदि गफ़्र रात्रि को उसपर प्रहार न करता तो उसका इब्राहीम इस प्रकार बीमार न पड़ता। रात्रि का समय था, ठौर-कुठौर लग गया होगा। उसने इब्राहीम के रोग का समस्त उत्तरदायित्व गफ़्र पर डाल दिया।

उसन बाजरे की ओर देखा। वह अज प्राणदाता न रहा। उसका आकर्षण तिरोहित हो गया। वह उसे गफ़्र न दिया है। गफ़्र जो उसके पित की मृत्यु का कारण हो सकता है।

इब्राह्रीम की मृत्यु की कल्पना कर वह कांप उठी। उसे लगा कि वह बाजरा जैसे जहर में बुमा है। उसके स्पर्श करते ही उसका अंतर भस्म हो जायेगा।

नहीं, वह गफ़्र की दी हुई वस्तु छुएगी नहीं। नहीं, कदापि नहीं छुएगी। उसके नेत्र बाजरे को देख जल उठे। उसने पत्ते को उठाया और बाजरे समेत अपने से दूर फेंक दिया।

इब्राहीम ने जैनब का कृत्य देखा; उसका कंकाल ज़ोर से हिल उठा। जेनब ने संपूर्ण बल लगाकर उसे दबा लिया।

#### - 28 -

कादिर और तजंमुल जब मन बहलाकर इब्राहीम की ओर लोटे तो उसे गूदड़ों से डँका और जैनब द्वारा परिचारित पाया।

कादिर ने जैनब की ओर ध्यान से देखा। उसकी इच्छा कुछ हल्के शब्द प्रयोग करने की हुई। दोनों के नयन मिले और इसमें जैनब की दृष्टि कादिर की दृष्टि को पराजित कर गई। कादिर को अनुभव हुआ कि इस समय जैनब ऊँचे है और वह नीचे। जैनब को नीचे खींचने की चेष्टा में उसने अपने को ही नीचे गिराया है। एक आतंक उसपर छा गया।

जैनब में नारी नहीं, शासिका उन्होंने देखी। अल्लाह का वह हिस्सा जो मा बनकर इंसान के ऊपर उत्तर आया है उसे वहाँ दिखाई पड़ा। उसको अनपढ़ आत्मा भीतर तक पानी हो गई। उसने तजंमुल की ओर देखा और तजंमुल ने उसकी ओर, फिर दोनों ने जैनब की ओर, जैसे कि वे उससे आज्ञा-याचना कर रहे हों।

जैनब उन दृष्टियों से दिली नहीं । वह परिस्थिति की स्वामिनी वहाँ बैठी रही । उसके दुर्बल अंक में रोग असमर्थ पति को मक-मोरता रहा ।

तजंमुल और कादिर नीचे दृष्टि किये कुछ क्षण वहाँ बैठे रहे, जैसे कि अपने गुनाहों का परचात्ताप कर रहे हों और इब्राहीम की बोमारी में अपना भविष्य देख रहे हों।

दोनों पक्ष कुछ क्षण शांत बैठे रहे। होनी की अनिवार्यता एवं अंतिम विवशता के प्रति एक साथ नतमस्तक रहे।

फिर जैनब बोली—क्या करना चाहिए ?

कादिर को लंगा कि जहाँ से प्रश्न आया है उत्तर भी वहीं से आना चाहिए। उसने जैसे अपने पर अधिकार खो दिया था।

तजंमुल संभला रहा। उत्तर दिया, 'यहाँ इसे रखकर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अस्पताल ले चलना चाहिए।'

जोनब के नयनों के संमुख घूमा अस्पताल का वह द्वार जिससे वह बाहर निकाल दी गई थी। उस दिन से फिर वह उस ओर नहीं गई। अब इब्राहीम को लेकर वहाँ जाना पड़ेगा।

पर इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग हो नथा। वह अपने को जो साध रही थी वह अब धीरे-धीरे फिसलने लगी। उसे लगा कि परिस्थित में विशेष आशा नहीं है। बोली, 'जैसी तुम लोगों के जी में हो, करो।'

कादिर ने जागकर कहा — अस्पताल चलना चाहिए।

इसके पश्चात् उन्होंने इब्राहीम को बैठाना चाहा। चाहा कि सहारा देकर तीन फर्लांग स्थान चला छे जायें, पर इब्राहीम से बैठा नहीं गया, जैसे कि उसके शरीर की शक्ति चुस गई हो।

उसे छे जाने का कोई उपाय उनकी समम्म में न आया। इतनी शक्ति किसी में न थी जो उसे पौठ पर लादकर छे जाता। किसो प्रकार निरंतर प्रयतन के पश्चात् वे उसे खड़ा कर पाये, और फिर उसे खीं चते-घसीटते-साधते अस्पताल छे चले।

अस्पताल के द्वार पर उन्होंने उसे डाल दिया। इतने परिश्रम से इब्राहीम के

भीतर जो सुधि थी वह एक दम जाती रहो। वह बेहोश भूमि पर पढ़ गया। साँस भयानक रीति से चलने लगी।

जैनब ने शरीर को वस्त्र से ढँक दिया। उसका मुख आशंका से पीला पड़ गया। डाक्टर से कादिर और तजंमुल ने रोगी को अस्पताल में स्थान देने की प्रार्थना की।

डाक्टर ने सूचना दो कि अस्पताल में स्थान नहीं है।

'आप एक नज़र उसे बाहर ही देख लीजिए।'

'जब उसे अस्पताल में नहीं रख सकते तो देखने से लाभ ही क्या है ? कल उसे सुबह अस्पताल के समय पर लाओ।'

'उसकी हालत बहुत नाजुक है।' 'हम छोग लाचार हैं।'

कादिर और तजं मुल ने अपनो असफलता जैनब को सुनाई। उसने लंबी सांस ली और कांपते हुए इब्राहीम की ओर देखा। उसकी आत्मा सो रही थी और शरीर रोगवश उछल-उछल पहता था।

जैनन को उसके पास छोड़ वे लोग भोजनार्थ चले गये।

जैनब के लिए वहाँ कोई काम न था। इब्राहीम में जीवितों के साथ जो साम्य था वह यहाँ आकर जाता रहा था। वह काठ की भाँति निश्चेष्ट पड़ा था। उसके नयनों में कोई स्वस्थ चेष्टा दिष्टगोचर नहीं होती थी।

पर जैनब उठे तो कैसे उठे। इब्राहीम का शरीर उसे अपने साथ अत्यंत सूक्ष्म पर दढ़ बंधन से बाँधे था और इस बंधन का सबसे दढ़ तार था यदि इब्राहीम अच्छा हो गया तो !

इसी अच्छा हो जाने की बाट जोहती वह उस स्थान पर बेठी थी और अपने में घुमँड़ रही थी। कल्पनाओं और जीवन-विभीषिकाओं से जब वह भयभीत हो गई तो उसने दृष्टि बाहर की ओर डाली। पाया कि इब्राहीम ही एक नहीं है जो अस्पताल से बाहर पड़ा है, और भी पांच-सात हैं जो उस स्वर्ग का द्वार खटखटा रहे हैं।

उनमें से एक तो बुरी प्रकार चीख-चीख उठता है जैसे कि उसके अस्तित्व में फोड़ा हो गया हो और उसमें पीब चभके मार रही हो।

समय बीतता गया। इब्राहीम धीरे-धीरे शांत हो गया जैसे कि उसका रोग उसे छोड़ गया हो।

जैनब ने आशा से उसका मुख खोला और फिर हँक दिया। उसे अनुभव हुआ कि जो शांति उसके मुख पर आ रही है वह अखंड शांति का ही एक भाग है। वह डर गई।

मानव-शरीर की शक्ति-सीमा होती है। जैनब बिना तोला भर भी खाये इतने परिश्रम में अपनी स्नायविक शक्ति द्वारा सधी थी। पर वह उत्तेजना जैसे अब थक गई थी। उसके साथ जैनब का शरीर भी थक गया था। शरीर की थकन से उसे अचानक अपने जोड़ों में तीव्र पौड़ा अनुभव होने लगी।

मन में विचार उठा कि जब वह स्वयं ही मर रही है तो इब्राह्मीम की देख-रेख कैसे करे। वह इतना बीमार है, दुःख भोग रहा है; अच्छा होता कि शीघ्र मर जाता। वह इस बंधन से मुक्त होती।

उसने यह सोचा तो, पर वहाँ से उठने की उसकी इच्छा न हुई। विचार आया कि कादिर वहाँ आयेगा, उसे न पायेगा तो क्या समझेगा! उसके ऊपर जो नैतिक विजय उसे प्राप्त हुई है वह इब्राहीम के कारण।

उसने निश्चय किया कि मर जायेगी पर इब्राहीम के पास से न उठेगी। महत्त्व जो उसने पा लिया है उसे छोड़ न देगो। इस संसार में वह कुछ ही व्यक्ति उसके परिचित हैं। इब्राहीम बेसुध पड़ा है। अनिल और यूसुफ़ का पता नहीं है। यफ़ूर और कादिर ही हैं जिन तक उसका संसार है। और किसी के मतामत की उसे चिंता नहीं है। पर इन दोनों की अपने प्रति सुसंमति वह खोना नहीं चाहता और विशेषतया कादिर की।

मन में गूँजा इब्राहीम बेसुध पहा है। नयनों ने देखा इब्राहीम बेसुध पड़ा है। हाथों ने स्पर्श किया और उसे बेसुध पाया।

सोचा-यहाँ लाना ही इब्राहीम का काल हो गया, पर यदि वहाँ पड़ा रहता तभी

क्या बच जाता ? अल्लाह ने जैसा-जैसा लिख दिया है वैसा ही होगा। उसमें न जेनब कुछ परिवर्त्तन कर सकती है न कोई और।

जैनव ने इब्राहीम को दबाकर स्पर्श किया। हृदय उसके प्रति उमड़ पढ़ा। पूछा— जी कैसा है ?

उसके शब्द इब्राहीम के कार्नों से टकराये और इधर-उधर बिखर गये। उसपर उनका कोई प्रभाव न पड़ा।

जैनब ने ज़ोर से पूछा— जी कैसा है ?

इब्राहीम निर्चेष्ट !

जैनब ने संपूर्ण बल लगाकर कानों के पास चित्लाकर पूछा — जी कैसा है ? और चिंतित उसके ललाट पर हाथ रख दिया। शब्दों के आधात से इब्राहीम के कान महनमता उठे। नेत्र वायु में स्पंदित फूल की भांति एक क्षण को खुले और मुँद गये।

उन नेत्रों में कुछ था कि जैनब भयभीत हो गई। वे साधारण जीवित नयन न थे।

जैनव ने इब्राहीम की ओर देखना बंद कर देना चाहा, पर दृष्टि हटती न थी, और उस स्थान पर दृष्टि भय को बढ़ाती ही थी।

वह विचित्र दुविधा में पड़ गई। वहाँ स्थिर रहना चाहती थी और उठ भो जाना चाहती थी।

तभी इब्राहीम को अवस्था में परिवर्तन हुआ। उसका कंठ जैसे खुल गया। वर्र-वर्र की ध्वनि उसमें से निकलने लगी। उसने पैर हिलाये।

जैनब डर गई। पीछे हट गई।

उसने देखा कि इब्राहीम का शरीर बुरी प्रकार ऐंठ रहा है । पुतिलयाँ विचित्र रीति से चढ़-उतर रही हैं, और नाक मुँह को जैसे कोई बलशाली हाथ पुट्ठों की शक्तियों की अवज्ञा कर बाई ओर को घुमाये दे रहा है।

उसके नयन एक क्षण को मुँद् गये। उसकी इच्छा वहाँ से भाग जाने की हुई। पर कादिर की संमति ने उसे वहाँ बैठा रखा।

उसने देखा कि इब्राहीम का पंजर एँठा जा रहा है ठीक उसी भाँति जैसे कि

दावानल में वृक्षों की हरी पत्तियाँ ज्वाला के सार्श से ऐंठकर प्रायः गोल हो जाती हैं।
यह दश्य रोगिणो खुधार्त जैनब को सहन-शक्ति से परे था।
वह उठी और वहाँ से चल दो। भय ने अन्य सब प्रतिबंधों को तोइ डाला था।
जब कई घंटे परवात् कादिर और तजंमुल इब्राहीम को देखने आये तो उन्होंने
इब्राहीम के स्थान पर उसका ऐंठा हुआ शरीर पाया।

वे सन्न हो गये । जैनब कहीं दिखाई नहीं पड़ी । कादिर ने कहा — औरत जीवित की साथिन होतो है ।

तजंमुल बोला — नहीं। दो क्षण इब्राहीम के विस्फारित नयनों को ओर देखकर आकाश में ताकने लगा।

कादिर बड़बड़ाया—पता नहीं यूसुफ़ कहाँ होगा ?
'कौन यूसुफ़ ?' तजंमुल ने आशंकित जागकर पूछा ।
'मेरा साथी था ।'
'कैसा रूप है उसका ?'
कादिर ने यूसुफ़ की हुलिया बताई ।
'अल्लाह उसपर रहम करे ।' तजंमुल ने कहा ।
'तुम उसे जानते हो ?'
'हाँ ।'
'कैसे ?'

'फौज में कुलियों की भरती हो रही थी, उन्हीं में हो गया है। मेरी एक बहिन थी, उसका निकाह उससे कर दिया है, अल्लाह करे दोनों जीते रहें।'

कादिर ने तजंमुल के गंभौर चेहरे की ओर देखा और घूमकर चल दिया। फिर पूछा—तुम भरतो क्यों नहीं हुए ? 'जी नहीं किया।' तजंमुल ने नौचो दृष्टि कर उत्तर दिया।

- 24 -

परिवार में अनिल का स्थान जो ऊँचा उठा था वह अधिक समय तक न रहा। जीविका प्राप्त करने में जो सफलता उसे एक बार प्राप्त हो गई थी वह दुबारा न हुई।

भभाव तीव्रतर हो चला। जैसे-जैसे अभाव बढ़ा वैसे-वैसे नगर की जन-संख्या। निकटवर्त्ती देहातों से प्रामीण अन्न की लालसा लगाये वहाँ एकत्रित होने लगे। उनके खुधार्त सूखे कंकालों से नगर का अंतर-बाहर सब भर गया। समस्या कठिन हो गई।

अनिल को आज प्रातः जितना भोजन मिला है, उसे भय है कि उतने पर वह जीवित न रह सकेगा। जीवन-संग्राम में वह कितना पीछे है यह उसे आज ज्ञात हुआ।

वह चिंतित हो गया। घर से बाहर निकला अवस्य, पर चिंता ने उसका पीछा न छोड़ा। वह अपने को विचित्र विवशता में बँधा पा रहा था।

वह स्वतंत्र पक्षी था। मेहर ने उसके पर काट दिये। स्वतंत्र होने का इच्छुक होने पर भी वही उसे बाँधकर रख रही है। उसे अनुभव हुआ कि यदि वह अकेला होता तो इस अवस्था में भी एक पेट के लिए भोजन प्राप्त करना उसके लिए असंभव न था। अकेला किसी बड़े नगर में जा सकता था। पर अब वह इस परिवार को दलदल में फँस गया है। मेहर उसके गले में पत्थर-सी बँधी है और उस दलदल में समा गई है। बिना मेहर से मुक्ति पाये वह उससे पृथक नहीं हो सकता।

बंधन है, पर उस बंधन में सुख है। भिनल चाहता है कि पिंजड़े को तोड़ दे, पक्षी की भौति फुर्र से इड़ जाये। पर इस पिंजड़े के प्रति उसकी ममता ही उसकी विवशता है।

वह बाजार में इधर-उधर घूमता रहा। पहिले दो चार दिन जो मज़दूरी मिली थी उसका आकार अब इतना छोटा हो गया था कि उसकी ओर हाथ बढ़ाने को जी नहीं चाहता था। भूखो भोड़ भूखे भेड़ियों की भांति नगर की सहकों और गलियों में घूम रही थी। अनिल भी उसमें एक था। कुछ क्षणों के लिए वह उन्हीं में खो जाता और फिर जागकर जैसे अपना वैयक्तिक मार्ग खोजने लगता। परंतु उस मार्ग का द्वार निराशा और परिश्रम की व्यर्थता ने बंद कर दिया था।

द्वार न मिलने पर वह लौट पहता और पुनः भीड़ में संमिलित हो जाता। भीड़ व्यर्थता का महानतम प्रतीक थी। लोग चल रहे थे, चिल्ला रहे थे, परंत वह

सब शून्य में घुला जा रहा था। इसके परिवर्तान में न कुछ प्राप्त होता था और न प्राप्त होने की आशा थीं।

सरकारी रसोई खुली, सार्वजनिक लंगर संगठित हुए और सहस्रों की संख्या में नर-नारी उनके सामने भोजनाशा में एकत्रित होने लगे। अनिल के परिवार ने मान का ध्यान रखा। इस प्रकार प्रकट वितरित अन्न से वह अब तक बचता रहा।

अनिल ने अपने को लंगर के संमुख पाया। दो-दो रोटियाँ बांटी जा रहो थीं। अनिल ने कैसे वे स्वीकार कर लीं यह उसको समक्त में न आया। एक बार इच्छा हुई कि उन्हें फेंक दे अथवा किसी अन्य व्यक्ति को दे दे। खैरात वह प्रहण नहीं करेगा।

हाथों ने उसकी प्रतिष्ठा की आज्ञा न मानी। मंत्रियों को लाँघकर जैसे राजा की आज्ञा राज के अधिकारियों पर शासन करती है, उसी प्रकार हाथों ने रोटियों को कल्ला में बांध लिया।

पर हाथों के इस कृत्य से अनिल अनमना हो उठा, जैसे कि बरबस उससे यह कर्म कराया गया हो। वह अपने पर वश न रख सका। व्यर्थ इधर-उधर घूमने लगा।

एक स्थान पर तीन पुरुष किसी गंभोर वार्तालाप में मग्न थे। उनके निकट वह खड़ा हो गया।

कत्याण ने कहा—ऐसे काम न चलेगा। ख़रशेद बोला—बाल-बर्चों को भूखा मरते अब नहीं देखा जाता। हमीद ने कहा—कुछ करना चाहिए।

अनिल उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगा। वह भी कुछ कर डालने के लिए आतुर हो रहा है। पर क्या किया जाये यह उसकी समक्त में नहीं आता।

तीनों ने प्रश्नवाचक दृष्टि से अनिल की ओर देखा।

उनकी दृष्टि कह रही थी, तुम कौन हो ? चाहे जो हो हमें तुम्हारी चिंता नहीं है। क्या तुम इस मंत्रणा में संमिलित होना चाहते हो ?

अनिल ने पूछा—क्यों भाई क्या करना होगा ? हमोद बोला—रहमान की बुढ़िया ने पोते को कुएँ में डाल दिया।

कल्याण के मुख पर जैसे इस सूचना ने उत्साह ला दिया। 'हम की हों से बदतर हैंं।'

अनिल ने जैसे बीच का भाग न सुनकर पुनः पूछा— क्यों, क्या करना होगा ? हमीद ने कत्याण की ओर देखा। कत्याण की दृष्टि ने कहा — इस समय किसो से डरने की आवश्यकता नहीं रहो।

'मैंने मौका देख लिया है।' हमीद ने सूचना दी—बोरियाँ बिलकुल सड़क के सहारे रखी हुई हैं। बस दीवार काटकर उनमें से एक निकाल टेनी है।

'कुछ न कुछ तो उनमें होगा हो ।' खुरशेद ने कहा।

कत्याण के नेत्र चमक उठे। अनिल का हृदय कांपा।

'चोरी १ पकड़ जाने पर कारावास मिलेगा ।' अनिल ने शंका की ।

'पकड़े गये तो,' हमीद बोला—'जेल में भूखे न मरेंगे'।

अतिल का मन न माना। यह सच है कि जेड में उसे भोजन मिल जायेगा, पर मेहर तो न मिलेगी। मेहा की विरद्द-कल्पना उसके हृदय में तीर-सी छिद गई। भोजन बिना वह जीवित रह सकता है पर मेहर के अभाव में ?

उसने अनुभव किया, मेहर का हाथ पकड़े अन्नाभाव में हूब जाना ही एक मात्र सुखद है।

परंतु अन्नाभाव, पुलिस और मेहर !

वह लौट चला।

कल्याण ने पूछा-क्यों भाई, चार जने होते तो अच्छा होता।

हमीद ने कहा—हिंदू है, डरपोक है।

ख़रशेद ने हहा—जाने भी दो, ऐसे ही हैं, तभी तो भूखे मर रहे हैं। और कोई अल्लाह का बंदा मिल जायेगा।

मेहर अनिल को खींच ले गई। अनिल इधर-उधर घूपा, उसके मस्ति ओर से आंधी चलती रही, पर अंत में मेहर को विजय हुई।

संध्या समय जब अनिल घर पहुँचा तो मेहर को रोते हुए पाया। तैयब, मुनीर और सलीमा चिंतित बैठे थे।

'क्या है ?' अनिल ने पूछा।

मेहर ने कहा-दादा दोपहर से गये हैं, लौटे नहीं।

मुनीर ने सूचना दी, 'कल कह रहे थे कि घर से चला जाऊँगा।'

तैयब मौन बैठा रहा। सलीमा का हृदय भय से कांपा और उसने शफ़ीक को अपनी छाती से चिपका लिया।

परिवार के ऊपर अभाव को काली छाया आने लगी थी। अनिल को लगा कि जठरामि में पहली आहुति है।

अनिल ने दोनों रोटियां परिवार के सामने रख दीं । उसने उन्हें फेंका नहीं, यह अच्छा ही किया । उन व्यक्तियों के श्चिधानिवारणार्थ और कुछ न था ।

सलीमा रोटी लेकर मुनीर और शफ़ीक को खिलाने लगो। तैयब जो अब तक शांत बैठा था, रो पड़ा।

उसने अनिल को परिवार में रखा अवस्य था, पर उसके प्रति आत्मीयता वह नहीं ला पाया था। पर इस समय वह निरीह शिशु बन गया। उसे लगा कि अनिल ही संसार में उसका सहायक है।

उसने अनिल का द्दाथ पकड़ लिया और एक ओर को ले गया। रोता हुआ बोला—में क्या करूँ, दादा लौटकर नहीं आर्येंगे। वे कई दिनों से रोज़ा रख रहे थे।

आगे वह बोल न सका। जैसे उसके संमुख सब अँधेरा ही अँधेरा हो और अनिल से मार्गप्रदर्शन की आशा कर रहा हो।

मेहर आकर उनके निकट खड़ी हो गई।

अनिल को लगा कि परिवार का नेतृत्व उसे ही करना पहेगा। पूछा—घर से कब गये हैं ?

मेहर ने सूचना दी, 'कोई दो-तोन घंटे हुए होंगे।'
'किघर गये हैं १ कुछ अनुमान है 2'

'यहाँ से बाज़ार की ओर \*\*\* ।'

'जंगल में होकर ?'

'हा I'

अनिल का मन काँप उठा। महेश का वृक्ष से झूलता शरीर उसके नयनों के संमुख आ गया। उसकी मा और पत्नी का कंदन काँटा-सा चुभा। उसने अपने को सँभाला। बोला—अभी दिन है, बहुत दूर न गये होंगे। खोजा जा सकता है, अल्लाह रहम करेगा।

तैयब को एक मार्ग मिल गया। दोनों ने लाठियाँ उठाईं और जंगल में बूढ़े की खोज में चल दिये।

सलीमा और मेहर चिंतित तो पहले हो थीं, और भी चिंतित हो गईं। जहाँ नसीर गया है, वहीं उनके पुरुष भी जा रहे हैं। क्या वे लौटकर आयेंगे ?

इन दिनों नारियों को अकेली भूख के पंजे में छोड़ पुरुषों में तिरोहित हो जाने की एक नवीन हवा चल निकलों थी।

#### - २६ -

जैनब इब्राह्मी के पास से भागों तो नगर के बाहर की ओर निकल गई। चारों ओर उसने हरियाली देखी। शौतल वायु का स्पर्श शरीर से हुआ, तब वह जैसे उस भयानक मोहिनी से जागी, जिसकी शक्ति से वह इब्राह्मी के मृत शरीर से भागी जा रही थी।

उसने देखा कि सूर्य पित्रचम की ओर जा रहा है। संध्या अंधकार का नेतृत्व करती आ रही है। वह कुछ चिकत हुई। स्वतंत्रता का आवरण उसके प्राणों पर छाया, ऐसा कि वह अपने आपको भूल गई। शरीर की पौड़ा, पित की मृत्यु कादिर को संमित्त और गफ़्र की उत्सुकता, किसी की ओर उसका ध्यान न गया। वह अनुभव-हीन जड़ रह गई। इसी जड़ाव के भार में उसे अनुभव होने लगा कि अब वह संसार में अकेली रह गई है। ऐसी अकेली और हल्की जैसी कि एक फूँक मारते ही उड़ जायगी। उसके जीवन का भारीपन उड़ गया।

इब्राह्मी का इन दिनों उसके वास्तिविक जीवन में कोई हाथ न था। वह जैसी रह रही थी, केवल अपने और परिस्थिति के बल पर। पर उसके अस्तित्व के किसी तार से बँधा कहीं कोई है, यह भावना उसे सर्वदा साधती आई थो। यह जो बँधा

हुआ था वही आज खुल गया। जैनब को लगा वैसा जैसा कि लगर दूट जाने पर नौका को लगता है। वह डगमगाती है और अपने पर विस्वास खो बैठती है। जैनब की तरी डगमगाई। उसे लगा कि तूफ़ानी लहरों के बीच किसी अनगढ़ चट्टान से टकराना ही उसका अंतिम लक्ष्य है। और चट्टान से टकराने पर जो होगा, उसी की कल्पना-फॉकी पा वह कॉप उठी।

वह बैठ गई। अचानक भूख जागी। गफ़्र ने जो एक मुट्टो बाजरे के दाने दिये थे उनका मूल्य अब उसके लिए महान् था। भावुकता के आवेश में वह जो कुछ-कर बैठी उसपर अब पछताना ही शेष था।

उसने इधर-उधर दृष्टि डाली और फिर जो दो-चार पत्ते पहचाने हुए मिछे, तोड़ लिये। किसी समय उन पत्तों का कोई मूल्य न था, परंतु आज वे अमृत के समान स्वादिष्ट थे। एक मुट्ठी पत्ते खाकर जैसे उसके नेत्र खुले। उसने पाया कि वे पत्तें जैसे उसी के लिए रह गये थे। जब वह उनकी खोज में चली तो ज्ञात हुआ कि कितने ही मनुष्यों ने उसकी भांति उनसे अपना पेट भरा है।

जिस समय नगर में खाने को नहीं था। वन में जैनब ने एक-एक पत्ता खाकर पेट भर लिया। उसे अनुभव हुआ कि जैसे उसके शरीर में नवीन शक्ति आ गई। उसको कमर और माथे में जो तीखा और मीठा दर्द होने लगा था, चूहे के मुख की भौति आशंका से बिल में लौट गया। संतोष और प्रसन्नता की एक भावना उसके मन में आई। अब वह इस वन में पेट भर सकेगी।

पर इब्राहीम मर गया और वह उसके शरीर को वैसा ही पड़ा छोड़ आई है! वह क्या कर सकती है ? वह अपने पित के अंतिम संस्कार में संमिलित नहीं हो सकती। उसने संमावना देखी, कल्पना की और अपनी शारीरिक शक्ति का अनुमान लगाया। अपने से लिजात थी, पर निश्चय किया कि पित की अंत्येष्टि में उसका संमिलित न होना ही सबके लिए सुविधाजनक है।

वह लेट गई। विचित्र आलस्य का आवरण उसपर छा गया। उसने कुछ क्षणों के लिए जिसे सुख कहते हैं, वह अनुभव किया। लगा कि नींद आना ही चाहती

है। पलकें मंपने लगीं। अंगों पर उसका अधिकार शिथिल हो चला। वह अपने को बिल्कुल भूल गई।

इस अवस्था में पाँच-छः मिनट रही होगी कि भयभीत होकर उठ बैठी। सियार की बोलो उसने अपने अत्यंत निकट सुनी।

सियार से वह डरती न थी। पर सोया मरे बराबर होता है। तब बात दूसरी भी। जागकर उसे भय लगा। वन में भोजन की सुविधा होने पर भी नगर में सुरक्षा अधिक है। उसने उठना चाहा — जान पड़ा कि शक्ति की सीमा आ गई है। घबराई! अपनी शक्ति पर उसका विश्वास जैसे एक दम जाता रहा।

उसे लगा कि इब्राह्मीम मरा है। उसने उसका स्पर्श किया है। उसका वह मृत्यु-रोग कहीं उसे तो नहीं हो गया। वह पसीने से नहा गई। अपने को मौत के पंजे मैं तज निराशा से भारी हो चली।

तभी निकट सियार का रोना पुनः सुनाई दिया । जैसे कि वह जैनब पर आक्रमण करने से पहिले उसके जीवित-मृत होने के विषय में निश्चित हो जाना चाहता हो ।

सियार की वह धमकी, मृत्यु की चुनौती, जैनब की शक्ति को चेतन कर गई। वह हड़बड़ाकर उठी और खड़ी हो गई।

अब उठ गई तो भय और भी अधिक हो गया। जीवन जब थोड़ा था तो उसे बचाने की विशेष चिंता न थी, पर जब वह खड़ी हो सकती थी तो उसके प्रति उसका ममत्व वेगवान हो गया और वह नगर की ओर चल निकली। उसे अनुभव हुआ कि उसकी पीड़ा बढ़ गई है।

जब चल रही थी, तो इच्छा हुई कि अस्पताल की ओर से चले, देखती चले कि इब्राहीम का शरीर समितिवालों ने उठा दिया अथवा…। परंतु इस विषय-ज्ञान अज्ञान से लाम ? वह वहाँ पड़ा नहीं रहने दिया जायेगा। आज नहीं तो कल अवस्य ही उठा दिया जायेगा।

वह ज्यों-ज्यों चली, दर्द कम हुआ। बैठकर विश्राम कर लेने की इच्छा भी बल-वती होने लगी। तलवे और उसके निकटवर्त्ती भाग जैसे रक्त के दबाव से फटने लगे।

वह दूसरी ओर चल दो। भूमि पर विधाता के फूटे खिलौनों की भांति इधर-उधर संध्या की अधरी में नर-नारी पड़े दिखाई देने लगे। जो आज हैं, कल कदाचित् न होंगे। कुम्हार के उन बर्तनों की भांति जो चटख रहे हों और एक दिन की आग में खिल जानेवाले हों। जैनब इस समुदाय में घुसती चलो गई उसे कोई शंका न थी। जो साधारण मनुष्य के लिए भयानक था, उस भयानकता की पुतलों के लिए साधारण था।

#### \_ 20 \_

गफ़्र को जैनब के प्रति एक आकर्षण हो गया था। यह नारी के प्रति पुरुष की आसिक्त न थी। यह मनुष्य की कुत्ते के प्रति दुलार-भावना थी। गफ़्र जैनब को जोबित देख सुख अनुभव करता और उसी सुख की निरंतरता बनाये रखने के लिए समय-समय पर उसे भोजन की सहायता देता रहता था।

अभी संध्या समय उसने जैनब को खोजा, पर जहाँ उसे छोड़ा था, वह न मिलो। वह विशेष रूप से चितित हो गया।

अब तक वह केबल अपने ही लिए नहीं जो रहा था। इस दुखो जीवन में उसका एक लक्ष्य बन गया था, वह प्राण के दुर्बलतम कणों को संसार में रोके रखने के लिए यथाशक्ति मोजन पहुँचाता रहता था। वह जानता था कि इन लोगों के बीच में उसे स्वयं दुर्भिक्ष का शिकार बनना पड़ रहा है, पर उसे यह भी विदित था कि मरने के अतिरिक्त अब अपने से बाहर निकलने का दूसरा मार्ग नहीं बचा है। इसलिए मरने से पहिले जो कुछ संभव है, वह सब कर जाना चाहता है।

जब जैनब नहीं मिलो तो गफ़्र को अनुभव हुआ कि उसने उसके अस्तित्व का कोई भाग पकड़ लिया है। इसी ममता को वह कुचल देना चाहता है, पर उसका अनुभव यह है कि ज्यों-ज्यों कुचलो जातो है त्यों -त्यों नवीन और विचित्र-विचित्र पदार्थों के प्रति कटे केले की भाँति बढ़नी जाती है। वह एक बंधन तोड़कर इतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि दूसरे में अपने को बंधा पाकर झुँ मलाता है।

आज कुछ सूचना मिली है जिससे वह घबरा उठा है। चाहता है कि चिनगारी की जवाला बनने से पहिले जैनब को वहाँ से निकाल ले जाये।

अंघकार हो भाया। गफ़ूर जानता था कि इस अंघकार में जैनव क्या, किसी की भी खोजने का कोई अर्थ नहीं। परंतु फिर भी वह उसे खोजता रहा।

मन बैठने को कहता पर पैरों को जैसे जैनब की आवश्यकता अधिक थी। काफी रात्रि हो जाने पर गफूर थका और एक ओर पड़ गया। पर जैनब उसके सामने से हटी नहीं।

प्रातःकाल जब जैनब को उसने देखा तो उसके नेत्र खिल उठे। जैनब को लगा कि वह गफ़्र की अंपराधिनी है। उसके अन्न का तिरस्कार कर वह अपने को क्षमा नहीं कर सकती। अन्न का मूल्य प्राण के उकड़ों से कम नहीं। एक मुद्री अन्न उसने फेंक दिया।

पर शब्द का प्रयोग क्षमायाचना के लिए उसने सीखा नहीं । वह उसकी ओर देखती बैठी रही ।

गफ़र ने पूछा-कल कहाँ रही ?

'जंगल की ओर चली गई थी।'

'उसका क्या हुआ ?'

'अल्लाह ने समेट लिया।' जैनब के स्वर में पित की मृत्यु-चर्चा करते समय तिनक भी भावुकता का मिश्रण न हुआ। उसने उसके ऊपर दया की।

'खाने को मिला ?'

जैनव जैसे गर्व से बोलो-कल तो मैंने पेट भर खाया। पत्ते थे खट्टे-खट्टे।

गफ़्र का मुखमंडल चिंतित हो गया। शीघ्रता से पूछा — अधिक तो नहीं खाये ?

जैनव ने कुछ मुस्काकर कहा — क्यों ? खूब पेट भर खाये हैं। अच्छे भी तो कैसे लगे !

'यह तो बुरा कियां ! ख़ैर !'

'क्यों ! क्या हुआ !' जैनब ने चिंता के कुछ कण गफ़्र से प्रहण कर लिये। 'बहुत दस्तावर होते हैं, अतिसार का भय है। खाली पेट...।'

जैनब हँस पड़ी। बोली — तो वया हो जायेगा ?

'हँसने की बात नहीं है। कमजोर व्यक्ति मर भी जा सकता है।'

जैनब इसपर खिलखिलाकर हँस पड़ी। बोली—'सचमुच यह तो बड़ा भय है। पर जब अल्लामियाँ मोली फैलाकर समेट रहे हों तो उसमें अपने को डाल देना सौभाग्य ही है।

जैनब के प्रति गफूर के हृदय में कुछ प्रतिष्ठा आ गई। वास्तव में प्रतिष्ठित वहीं है जो अपने को बाँटता है और उसकी पहिचान यह है कि वह मौत से नहीं डरता। जैनब के व्यक्तित्व के प्रति गफूर में एक उत्युक्ता उत्पन्न हुई। बोला—तो

तुम मरना चाहती हो ?

'हाँ, इसमें ऐसा असाधारण क्या है ?'

'क्यों ?'

'इसका जवाब तो में खुद नहीं जानती।'

गफ़्र जैनब की ओर देखता रहा। उसे लगा कि रोगिणो मेली-कुचैली जैनब के भीतर जो चिनगारी है, उसमें जान है। अपने जीवन तल के लिए वह कुछ असा-धारण है। जैनब की ओर वह विशेष आकर्षित हो गया।

कुछ क्षण चुप रहा । सूर्य की प्रातःकालीन किरणों में उसने जैनब को देखना चाहा, पर जैनब का मुख उसे एक आलोक से घिरा दिखाई दिया । वह जान गया कि संसार में सुख नामक पदार्थ के लिए जिस मनोवृत्ति को आवश्यकता है वह जैनब में उससे अधिक जान पहती है ।

बोला - मरने की बात करना आसान है। पर''।

झूठ नहीं कहते। पर कौन कैसे मरता है, यह तो मरनेवाले के सिवाय और किसी को ज्ञान नहीं हो सकता।'

गफ़्र ने फिर उसकी ओर देखा। बोला — यह तो सही है। पर अब हमें खडग-पुर छोड़ देना होगा।

'क्यों ?'

'में भी तुम्हारो तरह पत्ते खाना चाहता हूँ।'

'क्यों ?' उत्सुकता से जैनब ने पूछा।

'चाहता हूँ कि मरने के लिए तुम्हारी तरह तैयार हो सकूँ।' जैनब ने ध्यान से गफ़्र की ओर देखा। बोली कुछ नहीं।

गफ़्र ने कहा—बात यह है कि सरकारी रसोई कल बंद हो जायेगी। अन्त नहीं हैं। उसके बंद हो जाने से क्या निर्वाह हो सकेगा ?

जैनब ने पूछा- तो क्या करोगे ?

'गाजीपुर चलें । सुना है वहां प्रबंध अच्छा है ।'

जैनव बोली नहीं। चुपचाप उठकर उसके साथ होली। दोनों खड़गपुर से बाहर निकल गये।

दोनों अब लगभग एक ही तल पर थे। जैनब को अवने महत्त्व का ज्ञान हो गया था और गफूर ने उसे मान लिया था।

#### - 21-

अनिल और तैयब वृद्ध नसीर को खोजने घर से निकल पड़े।

अनिल के संमुख अब उत्तरदायित्व महान् था। उसे अनुभव हो रहा था कि तैयब ने अपना समस्त भार उसके कंघे पर डाल दिया है। उसे समर्थ समक्तकर अथवा अपनी दुर्बलता के कारण। पर तथ्य के विषय में कोई सदेह न था।

वह स्पष्ट देख रहा था कि खोज में भो नेतृत्व उसे हो करना पड़ रहा है। वह इससे प्रयन्न तो था ही, पर भीतर एक अस्वीकृति की भावना भी थी।

वह धीरे-धीरे फँसता जा रहा है। उत्तरदायित्व उसके पर जकड़ देगा। वह जब स्वतंत्रता की ओर उन्मुख होना चाहता है तो उसके मार्ग में यह बाधा उपस्थित हो रही है। यदि नसीर न मिला और उसे परिवार का नेतृत्व अपने ऊपर छेना पड़ा तो क्या उसमें इतनी सामर्थ्य है ?

जिस बृक्ष पर महेश लटका था उसके निकट अनिल रुका। उस शाखा की ओर देखा। जहां महेश की लाश उतारकर रक्खी गई थो उस ओर दृष्टिपात किया। समस्त दृश्य उसके संमुख पुनर्जीवित हो गया।

उसके हृदय में एक सिहरन आकर निकल गई। मुखमंडल गंभीर हो गया।

ासीर का ध्यान उसे हो आया। मेहर के पश्चात् परिवार में उसका आदर-यत्न यदि होई करता था तो नसीर।

मन में एक पोड़ा उठी। नसीर को खोजना है। समय रहा नहीं। संध्या चली भा रही है। उसने तैयब को ओर देखना चाहा, पर दृष्टि छौट आई। खेतों की ओर बो पगडंडी जाती थी उसपर घूम गया।

बीच में कुछ अमराई थी, इधर-उधर केले के कुंज थे जिनके विशालकाय पत्ते ॥यु को रोकने का प्रण कर असफल खड़े थे। अनिल ने विचारा कि वृद्ध हो न हो, आत्महत्या करने गया है। अपने नयनों उसने कभी उसे भोजन करते नहीं देखा।

अब उसे संदेह हो गया कि नसोर ने कभी भोजन किया भी है; स्वयं भूखा रह-रहकर अपने बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ता रहा। अनिल एक विवश करणा में जकड़ गया। वह समस्त संसार से असंतुष्ट हो गया।

मनुष्य को संसार पर राज्य करते इतना समय हो गया, परंतु आज तक वह अपने लिए भोजन जैसी समस्या नहीं सुलक्षा पाया। उसे लगा कि मनुष्य की सब नैतिकता, सब दर्शन ढोंग है। मौलिक प्रश्न को छोड़कर इनकी बातें करना कुछ अर्थ नहीं रखता।

नसीर को खोजना है और अंधकार चला आ रहा है। उसने अमराई के बाहर दूर तक फैले शस्यस्यामल खेतों को देखा। उनके बीच में इक्के-दुक्के पेड़ खड़े थे।

नसीर यदि नगर में गया है तो मिल ही जायेगा, परंतु यदि वह इस जंगल में निकल गया तो कठिनाई पड़ेगी।

अनिल और तैयब ने एक उच्च स्थान पर खड़े होकर खेतों पर दृष्टि डाली। घरते अंधकार से टकराकर वह निष्फल लौट आई। अनिल को लगा—यदि खोजना है तो शीघ्रता करनी चाहिए।

वे दोनों खेतों के बीच, मेड़ों पर और पेड़ों के नीचे नसीर को खोजने चले। वे इधर-उधर घूमते रहे, उत्सुकता से भरे। मनुष्य की दुर्बलता सियारों पर जैसे प्रकट हो गई थी। वे जान गये थे कि मनुष्य अब इतना दुर्बल हो गया है कि उनसे

अपनी रक्षा नहीं कर सकता। यही समक्तकर एक सियार ने अनिल पर आक्रमण करना चाहा। पर उसकी लाठी का आघात पा चिल्लाता खेत में घुस गया।

अनिल को भय हुआ कि सियार नसीर पर आक्रमण अवश्य करेंगे। नसीर अत्यंत दुर्बल है। फलतः नसीर को यदि खोजना है तो आज ही संभव है। कल तक इस सुनसान में जीवित रह जाने की उसकी आशा नहीं है।

वह जल्दी-जल्दी डग उठाने लगा। कई वृक्षों के नीचे देखा। पता न चला। तेयब भा थोड़ी देर में उससे आ मिला। वे लोग अपनी खोज में निराश हो रहे थे। तेयब का हृदय पिता को न पाकर भर-भर आता था, इच्छा होती थो कि समस्त अंधकार को पी जाये, जो उसके दादा को अपने में छिपाये हुए है।

अंधकार घना हो गया। अनिल और तैयब के शरीर एक दूसरे की स्पर्श करते मौन खड़े थे जैसे कि एक दूसरे से भविष्य के विषय में प्रश्न कर रहे हों।

अनिल मौन सहमित से इस खोज का नेता बन गया था। परिवार में प्रमुख होने के परचात् यही सबसे पिहला कार्य उसके ऊपर पड़ा था। और वह इसी में असफल हो रहा है। जी में आया कि पृथ्वी के विस्तार को मसल दे और उसके खंडों में से नसीर को छान ले।

दोनों स्तब्ध चिंतित खड़े थे कि एक ओर से किसी के चीखने का स्वर उन्हें सुनाई दिया। तैयब ने समक्ता नहीं, पर अनिल जिस ओर से शब्द आया था उस ओर दौड़ निकला।

खेतों के बीच एक छतनार पीपल का तृक्ष था। उसी की जड़ में से वह चीख

अनिल ने अनुभव किया कि कुछ सियार उस वृक्ष को घेरे हैं, उसने लाठी से प्रहार प्रारंभ किया और तैयब को पुकारा।

मनुष्यों की संख्या का सियारों न आदर किया और वे दूर हट गये। पर अपने तमाच्छन्न राज्य में मानवों द्वारा इस इस्तक्षेप के विरुद्ध वे निरंतर प्रतिवाद उठाते रहे। अनिल ने हाथों की सहायता से जो पीपल की जड़ में देखा तो एक वृद्ध पुरुष की

वृक्ष का सहारा लिये बैठा पाया । उसके पैरों पर सियारों द्वारा किये गये घाव थे । एक पैर लगभग आधा खाया जा चुका था । रक्त से सनी हट्टी वे स्पर्श कर पाये ।

तैयब ने पुकारा -- दादा !

रात्रिका अंत्रकार पीपल के नीचे और भी घना हो गया था। वे एक-दूसरे को देख न पाते थे।

नसीर बोला नहीं।

अितल ने नाड़ी स्पर्श की । नहीं के समान थी, पर साँस अभी चल रही थी। सियारों ने नसीर को कदाचित मृत समक्तर खाना प्रारंभ किया होगा। और नसीर प्रायः मृत तो था ही जो आधी टाँग खाये जाने के पश्चात् एक बार चौखने भर के लिए जागा और फिर उसी मृत्यु की तंद्रा में लौट गया।

नसीर को इस अवस्था में वहाँ से उठा छे चलना असंभव था। वे मृत्यु से पहिले उसकी मियारों से रक्षा कर सकते थे, पर मरने के पश्चात् मनुष्य को भांति यही दे सकते थे।

जब तक नतीर नहीं मिला था तो मेहर और सलीमा भूली हुई थीं, पर अब जब नतीर को उन्होंने पा लिया तो घर को चिंता हुई। कौन नतीर के पास ठहरे और कौन जाये। उस निर्जन स्थान में एक मनुष्य का लाश के साथ रहना भय से खाली नहीं। यदि वे दोनों भो वहाँ रहें तो अपनी और नतीर की रक्षा रात्रि में असंख्य वन-जीवों से कर सकेंगे यह संदेह का विषय था।

मृत्यु का वातावरण अनुभव-राक्ति में जो क्षीणता ला देता वह भय ने दूर कर दो। भविष्य का प्रश्न दोनों के संमुख बलपूर्वक उपस्थित हुआ। निश्चय था कि अपने दादा को जोवित सियारों द्वारा खाये जाने के लिए वे वहाँ न छोड़ेंगे। परंतु ..!

नसोर के प्रश्न को लेकर दोनों में एक विचित्र परिस्थित उत्पन्न हो गई थी। जपर मत हुआ कि नसीर को वहाँ से ले चलना चाहिए। पर प्रथक दोनों सोच रहे थे कि अच्छा तो यहां होता कि नसीर उन्हें न मिला होता। पर दोनों में इस विचार को वाणी देने का साहस न था। दोनों एक-दूसरे के मत से सकुचा-लजा रहे थे।

पर नसीर को उठाकर ले चलना साधारण कार्य न था। रात्रि बढ़ती चली आ

रही थी। दोनों उपार्य सोचते सन्न खड़े थे। तभी अपने दो ओर कुछ आहट सुनाई दो। अनुमाना कि सियार उन पर आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं। वे घबरा गये। स्पष्ट हो गया कि नसीर को वहाँ से ले जाना असंभव है। लाश वैसे ही भारी होती है। वे उसे ढोर्येंगे या इन जंतुओं से अपनी रक्षा करेंगे?

'ले चलना असंभव है।' तैयब ने कहा। अनिल चुप रहा।

'यदि किसी प्रकार उन्हें वृक्ष पर रख सकें।' अनिल ने सुम्नाया। तैयब के नेत्र चमक उठे। उसके दादा के शारीर को सियारों से बचाने का यही एक उपाय हो सकता है। पर वह कार्यरूप में परिणत कैसे किया जाये ?

कहा किसी ने कुछ नहीं। पर दोनों सोच रहे थे कि वे स्वयं भोजनाभाव से दुर्बल हैं। रस्सो पास नहीं, और जो वस्त्र हैं उनसे इतना बोम्फ सँभालने की आशा नहीं की जा सकती। अंधकार बाहर और विवशता भीतर उसकी सीमा को कस रहे थे। उनकी शक्ति का अंत आ गया था। दोनों पर प्रत्यक्ष हो गया था कि वे नसीर के लिए कुछ भी करने में समर्थ नहीं।

उनके चारों ओर सियारों की संख्या बढ़ रही थी। अनिल ने कहा—क्या करें ? नसीर की सांस ज़ोर से एक बार चली।

वे लोग अंधकार में सियारों से सतर्क खड़े रहे। रात्रि चढ़ती गई।

वे खड़े-खड़े ऊब गये। थक गये। तैयब ने इस बार जो नसीर की नासिका का स्पर्श किया तो जैसे एक संतोष उसे हुआ। अनिल से कहा—देखों तो, मैं सममता हूँ कि सब समाप्त हो गया है।

अनिल ने बृद्ध की दाढ़ी में अंगुली धँसाकर साँस-परीक्षा की और उसी परिणाम पर पहुँचा।

नसीर के शरीर के साथ क्या किया जाय, इसपर अनिल अपनी ओर से प्रस्ताव करना चाहता था। पर तैयब उसके शब्दों को गलत अर्थ दे सकता है। वह चुप

रहा । तैयब ने उत्तरदायित्व अपने ऊपर से हटाने के प्रयत्न में कहा—क्या करें अब ?

अनिल ने कोई उत्तर न दिया।

तैयब बेचैन हो उठा। अपने दादा को वह क्रज़ में भी न रख पाया। 'हो तो गये ही हैं। मिट्टी को दुर्गत होनी है।'

अनिल ने विवशता जताते हुए कहा —हाँ, इससे बचने का कोई उपाय मुझे नहीं सूमता।

'बस्ती से आठ-इस आदमी आर्थे तभी इन्हें हे चल सकते हैं।'

यही निश्चित कर दोनों जने लौट गये। घंटे भर पश्चात् एक खाट लेकर जब वहाँ पहुँचे तो नसीर का आघे से अधिक शरीर खाया जा चुका था। सियार उसे वृक्ष से दूर घसीट ले गये थे।

अब अपना भोजन छीनते देख वे अत्यंत असंतुष्ट होकर रोब और विवशता प्रदर्शन करने लगे थे, पर संसार में संतोष-असंतोष का मूल्य नहीं, मूल्य है परिस्थित में आपेक्षिक उपयुक्त शक्ति का।

#### - 35 -

कत्याण और हमीद की योजना सफलता की ओर बढ़ रही थी। रमेश को उन्होंने अपने में संमिलित कर लिया था। रात्रि के अंधकार में जब वे सेठ झ्यामलाल के गोदाम के निकट पहुँचे तो उनके हृदय एक बार धड़ककर स्थिर हो गये।

मीन चूना माइने के पश्चात् सैंघ लगाने का कार्य आरंभ किया। सेठ व्यामलाल का गोदाम था तो नगर के बोचो-बीच, पर गली थी सँकरी और अँघेरी। कत्याण और हमीद दीवार के निकट रहे। खुरशोद और रमेश गली के दोनों किनारों पर पहरा देते रहे।

कल्याण कार्य में अभ्यस्त जान पड़ता था। उसने शोघ ही एक बड़ा छेद दौवार में बना दिया। हमीद ने भोतर से एक बोरो चात्र ल बाहर की ओर सरका दिया।

उन्होंने अपनी सामर्थ्य का अनुमान अधिक लगाया था। जब वे भोजन पाते थे और स्वस्थ थे तो डेढ़-दो मन उठा लेना उनके लिए साधारण बात थी, पर अब यह

उनकी सामर्थ्य से बाहर था। फलतः बोरी खोलकर प्रत्येक ने चावल थोड़े-थोड़े बाँटे और वहाँ से चल दिये। परमात्मा ने उन्हें साहस का फल दिया। उन लोगों के परिवार दो सप्ताह जीवित रह जायेंगे।

निश्चयानुसार वे लोग पृथक्-पृथक् अपने घरों को चले। उनके घर नगर से बाहर थे। दिशाएँ उनकी दोवार थीं और आसमान उनकी छत।

कत्याण जा रहा था कि संतरी ने टोका। कत्याण काँप उठा। इतना कर लाने के पश्चात् क्या व्यवस्था का फंदा उसकी गर्दन पर कस ही जायेगा ? पहिली इच्छा हुई कि भागे, पर फिर वह ठहर गया। अपने पाँच वर्ष के बेटे लछमन और उसकी मा के पौले सूखे मुख का ध्यान किया। आंसू जाकर हृदय में भर गये, वह फिर जेसे सब कुछ भूल गया। एक विचित्र विद्रोह उसके हृदय में उठ खड़ा हुआ। इसे लगा कि यह उसका अंतिम समय है।

'क्या है ?' कॉपते हृदय से उसने संतरी से प्रश्न किया। संतरी ने भिट्टों के तेल के दीपक के अपर्याप्त प्रकाश में उसे देखा और फिर डॉटकर पूछा - क्या चुराकर लाया है ?

'कुछ तो नहीं।' उसने सांस रोककर कहा। उस स्वर ने संतरी के संदेह को प्रोत्साहित किया। वह आगे बढ़ा और हाथ से कल्याण की बगल उटोली। कल्याण ने चावल छिपाने चाहे पर छिपाने की सीमा होती है।

'यह क्या है ?' संतरी ने डॉटकर पूछा।

'चावल ।'

'रख दे यहाँ।'

कल्याण स्थिर खड़ा रहा।

'रखता है कि नहीं।'

'संतरीजी!'

'तुमसे कह दिया, रख दे यहाँ, नहीं तो थाने ...।'

कत्याण काँप गया। पुत्र और पत्नी का श्रुधार्त मुख उसके संमुख आ गये। वह क्या करे १ जी में आया कि संतरी से भिड़ जाये, पर साहस न हुआ।

संतरी ने फिर कहा—रखता है या नहीं ? कल्याण बैठ गर्यां। संतरी के पैर पकड़ लिये।

परंतु संतरी ने ठोकर मारी। वह उसके हृदय में लगी। प्रहार सहनकर गिइ-गिइाता बोला—संतरीजी, बच्चे भूखे हैं। मेरे छपर नहीं, उनके छपर दया करी। जाने दो।

'साले चोरो करते हो, भूखे नहीं मरोगे तो क्या होगा!' और उसने चावलों की गठरी कल्याण से ले ली। कल्याण कटे नयनों संतरी की ओर देखता रहा। पर तरी ने उस ओर ध्यान नहीं दिया।

गठरी है संतरी शीघ्रता से एक ओर चल दिया। कल्याण यह धक्का पाकर एक क्षण तो बेशुध बेठा रहा। उसे कुछ ज्ञान न रहा। परंतु तिनक देर में उसके हृदय की पीड़ा हरी हो गई। उसे लगा कि संसार में उसे जीने को कुछ नहीं है। पत्नी और बालक को वह क्या देगा? कल जब मित्रों से मेंट होगो तो यह लज्जाजनक घटना कैसे उनसे कहेगा?

उसने लगभग उनका नेतृत्व किया है और उसी की पराजय सबसे करारी हुई है। जब मनुष्य के संमुख मृत्यु के अतिरिक्त दूसरा मार्ग नहीं रहता तो जीवन का अधिकार जाग उठता है, जीवन-संघर्ष में पशु-बल सामने आ जाता है। विनाश की ओर प्रवृत्ति होती है।

कत्याण में वही भीषण भावना इस समय उठ खड़ी हुई। भीतर से किसी ने कहा—वह मरना स्वीकार करेगा, घर भूखा नहीं मरेगा। फांसी पर झूलेगा। और व्यवस्था का प्रतिनिधि संतरी उसका वैयक्तिक शत्र होगया।

उसने उसके परिवार से जीवन का अधिकार छीना है। प्रतिहिंसा ने धमनियों में रक्त की धारा तेज कर दी और नयनों में लालिमा चमक भाई। वह उछलकर खड़ा हो गया। संतरी के पीछे चला।

परंतु उसके पास कोई हथियार नहीं है। अपने परिवार के प्राणां को वह प्राण से कम मूल्य पर नहीं बेचेगा। संतरी के वध की कल्पना उसके संमुख यथार्थ रूप

पऋड़ने लगी। स्वयं दुर्बल है इस ओर उसने ध्यान नहीं दिया। समका कि बल को कमी को वह प्रतिशोध के उत्साह से पूर्ण करेगा।

संतरी अपने घर गया। चावल रख दिये और बच्चों की मा को जगाकर उनके आगमन की सूचना दो। फिर अपने डेढ़ वर्षीय पुत्र का मुख चूमा। स्वप्न में उसके मुस्काते कपोलों को थपथपाया, और प्रसन्न वदन अपनी ड्यू टी पर लौटा।

कत्याण ने देखा और उसका पोछा किया। वह सब कुछ कर गुज़रने पर तुला हुआ था। दबे पाँव पीछे चलता रहा। जब वह एक अत्यंत अँधेरे और प्रायः निर्जन स्थान पर पहुँचा तो जल्दी बढ़ पैर पकड़ संतरी को पीछे खींच लिया।

संतरी सँभल न पाया। औंधे मुँह पथरीली सड़क पर गिर पहा। उठने की चेष्टा कर ही रहा था कि कल्याण उसकी गर्दन पर चढ़ बैठा। एक नोकीला पत्थर, जो उसने इसी काम के लिए उठा लिया था, घड़ाघड़ उसकी गर्दन पर मारना प्रारंभ कर दिया। चिल्लाने का प्रयत्न उसी के साफे से रोक दिया।

निरंतर प्रहारों से संतरी शीघ्र ही बेसुध हो गया। पर कल्याण ने मारना बंद न किया। उसपर नशा चढ़ रहा था। संतरी की गर्दन आधे के लगभग कट गई और वहाँ से निकलो रक्तधार जब कल्याण के मुख पर पड़ो तो उसे चेत हुआ। वह उसके ऊपर से उठा। उसका साफा एकत्रित किया। सिर पर बांधा और पागलों की भांति वहाँ से चल दिया।

खून का नशा उसके भीतर तक प्रवेश कर गया। तन-बदन को सुधि उसे न रही। पर मार्ग में एक अचानक परिवर्तन आया, जो वह कोध से जल रहा था, करुणा से भर उठा।

वह लछमन और उसकी मा को क्या देगा १ पुरुष कहलाने को क्षमता उसमें नहीं। वह दो प्राणियों की उदरपूर्ति के लिए भी नहीं कमा सकता। उसका जीवन ज्यर्थ है। उसे लगा कि आत्महत्या ही उसकी सब पौड़ाओं का अंत कर सकती है। पर उसके मर जाने के पश्चात् लछमन और उसकी मा का क्या होगा ?

वह भूखी मरेगो। एक-एक कण अन्न के लिए अन्य नारियों को भौति अपना शरीर परिवर्तन में देगी।

यह कल्पना उसे असह्य हो गई। नहीं, वह लछमन की मा को वेश्या नहीं बनने देगा। यदि वह उन्हें भोजन नहीं दे सकता तो उनको हत्या अवश्य कर सकता है।

तभी उसके मन ने निश्चय कर डाला कि हाँ, वह हत्या करेगा। हत्या करना कितना सरल है। अब जब संतरी मर गया है तो उसके पीछे उसके बच्चे चाहे भूखों मरें चाहे सोने में लोटें। वह न दुःखी होगा न सुखी। संसार के दुःख से छुटकारा पाने का कितना उत्तम उपाय है। उसे लगा कि ससार इतने दिनों से है। मनुष्य उत्पन्न हो रहे हैं, दुःख भोग रहे हैं, और मर रहे हैं, किसो का इससे मुक्ति पाने का यह मार्ग क्यों नहीं सुक्ता?

वह घर पहुँचा। यह मिट्टी की एक रेखा थी, जिसे लछमन ने खेल-खेल में कुछ ऊँचा कर लिया था। इस सोमा में कुछ गुदड़ पड़े थे यही उसका घर था।

कल्याण ने देखा कि मा-बेटे एक दूसरे से चिपककर सोये हुए हैं। दोनों की सांसें ज़ोर से चल रही हैं। उन्हें इस प्रकार पड़ा देख उसका हृदय भर आया।

वह हिल गया। इनकी हत्या केसे करे ? वह खालो हाथ है। भोजन प्राप्य नहीं है। यदि उचित भोजन नहीं मिला तो अंत में अन्य अधिक अभागों की भांति उन्हें भो मरना ही पड़ेगा। उसने निइच्य कर लिया।

एक रहित अपने की और पिंहले अपनी पत्नी के गले में फंदा लगाया और इससे पिंहले कि जागकर वह चीखे उसने उसे भलोभांति कस दिया। धाँस का स्वर बद हो गया। नारी का सूखा शरीर दम घुटने पर तङ्फ उठा।

विचार उठा कि लखमन को जीवित छोड़ दिया जाये। पर क्या अनाथ भूखा मरने के लिए ?

और फिर रस्सो के दूसरे खंड ने उसे भी कसकर समाप्त कर दिया।

जिस समय कत्याण इस भीषण कृत्य में लगा हुआ था, निकट सोते एक व्यक्ति ने अर्द चेतन होकर पूछा — कौन !

कल्याण सांस रोककर स्तब्ध हो गया। फिर उसने शीव्रता से कार्य पूर्ण किया और वहाँ से चल निकला।

महेश और उसके परचात् लतीफ़ जिस शाखा से लटक चुके थे उसी की ओर

वह आर्षित हुआ। उसे लगा कि वह डाल हो इस कार्य के लिए जैसे परमातमा ने सुविधामय बनाई है।

वृक्ष पर चढ़ गया। शाखा में संतरी के साफे का एक छोर बाँधा और दूसरा अपने कंठ में। उसने सोचा था कि इसी अवस्था में वह शाखा से भूमि पर कूद पड़ेगा। महके से उसकी गर्दन टूट जायगो। मरने का कष्ट थोड़ी देर में समाप्त हो जायेगा।

जिस समय वह इस तैयारी में लगा था, निकट होकर अनिल और उसके साथी नसीर का शरीर ले भा रहे ये। उनकी आवाज़ें सुनकर कल्याण घबरा-सा गया। उसे अनुभव हुआ कि वं लोग अंधकार में भी उसे वहाँ देख लेंगे और मारने न देंगे।

इससे पहिले कि उसके कल्पनानुसार वे उसे रोक्रने का अवसर पार्ये वह शाखा पर से कूद पड़ा। नयन मूँ दे साँस रोकी। कल्पना की थी कि गर्दन में महका लगेगा और फिर'''। इसने दाँत ज़ोरों से भींच लिये।

वद धम से पृथ्वी पर गिरा। पैरों में धमक पहुँची। साफ़ा लंबा अधिक था।

इस प्रकार अपने अत्यंत निकट इस बिल के, भूखे, पेड़ पर से किसी को कूदते सुनकर लाशवाहकों के हाथ-पेर फूल गये। घिग्घी वैंघ गई। खाट टेढ़ी हुई नसीर का शरीर नीचे छुढ़क पढ़ा और वाहक चारों दिशाओं में भाग निकले। किसी आत्म-घाती का भूत ही इस समय इस वृक्ष से कूदने का खिलवाड़ कर सकता है।

जो औरों ने समभा वही भय कल्याण को भी हुआ। इस अंधकारमय निर्जन में भूतों के अतिरिक्त और किसकी टोली इस निर्द्धता से विचर सकती है।

गिरते ही वह तत्क्षण उठ खड़ा हुआ। फंदा अपने कठ से निकाल दिया और एक ओर भाग चला। वह भागता चला गया। अमराई पार कर खेतों में पहुँचा, पर उसकी गित में कमी न हुई। सियारों के झुंड उसकी गित के भय से इधर- उधर हो गये।

कत्याण के पैर थक गये थे, साँस फूल रहों थी। पर भीतर से कोई कह रहा था भागे चलो, भागे चलो, तुम अब भी निरापद नहीं हो और कल्याण लहखड़ाताः जा रहा था, भागा जा रहा था।

चाँद आकाश में निकल आया।

भागता-भागता वह एक गाँव के निकट पहुँचा। मोंपिइयों की छायाओं को देख प्रथम भयभीत हुआ, पर फिर गाँव में घुस गया। देखा, एक घर का द्वार खुला है। भीतर माँका। शरीर सइने को भोषण गंध ने उसके मिस्तिष्क को सुन्न कर उसे बाहर ढकेल दिया। इच्छा हुई कि वहाँ से भागे, पर शक्ति समाप्त हो चुकी थो।

वह गाँव से बाहर निकला। चंद्रमा के प्रकाश में कटोरा-सा चमकता ताल दिखाई पड़ा। उसके किनारे पहुँचा। पाँच-सात चुल्लू पानी पिया और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा।

इसके पश्चात् वह केवल एक बार जागा, पर पता नहीं कि अपने शरीर को कुर्ती द्वारा खाया जाते देख पाया या नहीं।

जब उसको अस्थियाँ एक-एक बार जंगल में सियारों और कुत्तों (द्वारा घसीटो जाने लगीं तब उसकी आत्मा वायु में अपने पंख फड़फड़ाती अपने सुखद पलायन पर संतोष प्रकट कर रही थी।

#### -30-

कत्याण लछमन की हत्या में तो सफल हो गया, पर अपनी पतनी की हत्या पूर्ण-तया न कर पाया। प्रातःकाल हलीम ने उसे सिसकते देखा। कंठ का बंधन खोल डाला। सब पौड़ितों में इस नृशंस हत्या के प्रयत्न के कारण आतंक को लहर दोड़ गई। सोते में किसी का भी कंठ इस प्रकार घोंटा जा सकता है।

पाँच-सात मनुष्य उस सौभाग्यवती नारी को अस्पताल ले गये। चार घंटे पश्चात् उस विशालकाय इमारत से स्वास्थ्य के प्रतिनिधि ने लंबा श्वेत वस्त्र पहिने सूचना दी कि लखमन की मा मर गई है, उसके आदमी लाश ले जा सकते हैं।

जिन्होंने सुना उन्होंने एक-दूसरे को ओर देखा। वे जैसे परस्पर पूछ रहे हों, कौन लखमन की माँ ?

वायु ने इस घोषणा को अपने में मिलाकर अपने जैसा सूक्ष्म कर दिया और लखमन की मा जहाँ मरी थी वहीं अस्पतालवालों के मत्ये पड़ी रही।

लछमन को मा तो ऐसे मरतो ही रहतो हैं। भिखारी ने गंभीर दृष्टि से आकाश

की ओर देखा। इक्केवाला मुख बिचकाकर हृदय की पीड़ा छिपाने लगा और डाक्टर मृत्यु से युद्ध में अपनी पराजय निश्चित जान गंभीर हो गये।

स्वास्थ्य-प्रतिनिधि ने फिर घोषणा को—'लछमन की मा मर गई है, वारिस लाश ले जा सकते हैं।'

उसे शीघ्र अनुभव हो गया कि जो नाली के कोड़ों का वारिस है, पानी में मछ-लियों का वारिस हैं, जंगल में खरगोशों और हिरनों का वारिस है, वही लछमन की मा का भी वारिस है।

वह लौट गया, और डाक्टर से कह दिया कि इस औरत का कोई वारिसं नहीं।
- ३१ -

मार्ग में पत्ते खाने से जैनब और गफ़्र को जो असुविधा हुई, उससे जैनब के रोग को लाभ ही पहुँचा। शरीर की शक्तियाँ क्षीण होने पर जो विष शरीर में एकत्रित हो रहा था, उसका विशेष भाग इन पत्तों द्वारा बाहर निकाल दिया गया। जैनब की शक्ति जितनी क्षीण हुई उससे अधिक आरोग्यता अनुभव हुई।

दुर्बलता की इस अवस्था में एक दिन का मार्ग चार दिन लंबा हो गया।

मार्ग में रेल की लाइन उन्हें पार करनी पड़ी। जैनब ने दृष्टि के छोर तक फैली दो चमकती झुकती रेखाओं को देखा और मुग्ध हो गई। ऐसा लगा कि यहीं खड़ी रहे, इनके बीच में, उसे इनमें दु:ख-निवारण की विचित्र शक्ति जान पड़ी।

पर मार्ग का गुण है मनुष्य को चलते रखना और जैनब भागे बढ़ गई। कुछ ही क्षण में पीछे गाड़ी की घड़घड़ाइट सुन पड़ी और जैनब ने लौटकर वायु की गति से दौड़ते इस विशालकाय अजगर को देखा।

मत्यु का मोह उसके प्राणों पर छा गया, मन में उठा कि इस प्रकार तिल-तिल जीने से तो गाड़ी के नीचे आकर एक दम मर जाना श्रेष्ठ है। एक साथ उसके सब दुःखों और ज़िंताओं का अंत हो जायेगा। उसके पैरों ने जैसे आग्रह किया कि वह रेल की ओर लौट चले।

यदि वह लाइन के निकट होती तो संभव था कि अपने को रेल के संमुख फेंब देती। पर इतने स्थान ने उसकी रक्षा की। रेल जब निकल गई तब भी वह बहुत

देर तक भूमि पर खिंची उन काली धारियों की ओर देखती रही, जैसे कि वर्तमान जटिलता से निकाल ले जाने के वही मार्ग हैं। जैनब अपने को बिलकुल भूल गई। गफ़्र ने जब उसका स्पर्श किया तब वह जागी और आगे चली।

#### - 32 -

नसीर की मृत्यु से परिवार का जैसे ढक्कन उठ गया हो। जो बचे उन्हें लगा कि उनके बीच का संबंध शिथिल हो गया है। आकर्षण इत्का पढ़ गया है।

सलीमा और नसीर को एक दूसरे से बांधे रखने में नसीर सबसे बड़ी शक्ति थी। अब दोनों को अनुभव होने लगा था कि दूसरा उसके परिवार पर भारस्वरूप है। जब भूख के बादल मनुष्य पर उतरे आ रहे थे, सलीमा को लग रहा था कि अनिल और मेहर उसके परिवार पर भार हैं। वह जैसे उसके व्यक्तित्व के विकास की सीमा बांधते हैं, वह उनसे स्वतंत्र होना चाहती थी।

मेहर के हृदय में यह भावना इतनो तीव्र तो नहीं पर कुछ अवश्य थी। वह सोच रही थी कि अनिल यदि इस भूखी दलदल से निकलकर पश्चिम की ओर चला चलता तो अच्छा होता। पर भाई-भतीजे की ममता इस इच्छा को स्पष्ट प्रकट होने से रोक रही थी।

तैयब अनिल को अब विशेष महत्त्व देने लगा था। कभो-कभी अनिल को बड़ी सफलता मिली है और वह आड़े समय में तैयब के परिवार के काम आया है। अनिल यदि कुछ न भी करता होता तो भी इस दुःख के समय तैयब उसका साथ नहीं छोड़ना चाहता।

श्वनिल कैसा भी हो, वे एक से दो तो हैं। यही भावना इस कठोर परीक्षा के समय उसे साधती रही।

अनिल भोजन की खोज में नगर गया। मज़दूरी मिलना प्रायः बंद हो गया था। सार्वजनिक लंगरों पर जो भोजन बँटता था उसी पर लोगों की जीवनाशा थी। अनिल फिर भी यथाशक्ति कमाने की चेष्टा करता, पर उस दिशा में अब सफलता भूलकर जाते हुए भी घबराती थी। अभाव की सबसे ऊँची लहर का आगमन प्रारंभ हो गया था। नगर में लोग घर का द्वार खोलते भी भयभीत होते थे।

अनिल चला जा रहा था। सोच रहा था, इस जीवन से बाढ़ में मर जाना ही अच्छा था। स्वयं भूखा मरता है, यह सहनीय है, पर दूसरों को भूखा मरता देख उसकी छाती फटती है। उसके मन में विचार उठा। वह लिजात भी हुआ, पर विचार रुका नहीं। यदि मेहर किसी प्रकार गर जाये तो वह स्वतंत्र हो जायगा। जो कुछ करना चाहता है, कर सकेगा।

उसे मेहर अचानक अत्यंत तुरी लगने लगी। बाहर-भीतर के इन विरोधों ने जैसे अनिल को ऐंठकर जगा दिया। वह तनकर खड़ा हो गया। वह भागेगा नहीं। जो उसका उत्तरदायित्व हैं उसे जोवन के उम छोर तक पहुँचा देगा।

चारों ओर उसने देखा, दो ओर छोटे-छोटे मक्कान थे और आगे-पीछे अन्न-पक्को सड़क। उसी के ममान सूर्ये-भूखे लोग इधर-उधर आ जा रहे थे। उसने इन चेहरों पर पहिले जो करणा पाई थी वह अब जैसे जमकर मयानकता में परिवर्त्तित हो गई थी।

वह इस सून्यता में जा रहा था कि एक वालक की चील उसने सुनी। वह मुइ पड़ा। देखा कि एक मनुष्य एक बालक के हाथ से सूनी रोटी का एक टुकड़ा छीन रहा है। बालक अपने स्वत्व के लिए लड़ रहा है। मनुष्य दे हाथ में अपने दांत गड़ाने की चेष्टा कर रहा है।

अनिल ने बीच में पड़ते हुए पूछा-'क्या है ?'

'है क्या !' पुरुष मधुसूदन ने कहा—तू जा, अपना काम कर । बालक चिल्लाया, 'रोटी मेरी है, मैं नहीं दूँगा।'

मधुसूदन के साथो कबीर ने बालक के मुख पर थप्पड़ मारते हुए कहा—तेरी कहाँ से आई ?

'मैंने उसे कूड़े में पाया है।' बालक ने रोते हुए और रोटी की दढ़ता से मधु-सूदन के हाथू से छीनने का पूर्ण प्रयत्न करते हुए कहा।

निर्दोष बालक पर प्रहार होते देख अगिल को क्रोध आ गया। उसके नेत्र जल उठे, ओठ कांपे और मुहियां बँध गईं।

कबीर को धका देते हुए बोळा-'छोड़ते हो या नहीं।'

मधुमूदन ने उस नवीन आक्रमणकारी का सामना करने के िंठए रोटो छोड़ दी और उसकी ओर घूमा। कवीर ने अनिल को पकड़ लिया। मधुसूदन ने उसपर प्रहार किया। अनिल ने प्रहारों को रोदरी हुए कहा—जा, भाग जा।

वालक भाग गया, पर थोड़ी देर में रोटी कहीं छिपाकर लौट आया। अपने रक्षक को इस प्रकार उन लोगों के हाथ सौंपना उसे भाया नहीं। उसने देखा कि अनिल अकेला है और विपक्षी दो से तीन हो गये हैं।

उसने नयन वन्द कर लिये और एक हैं टका उक्का उठाकर मधुसूदन को मारने जुट पड़ा।

भगदा देखकर बहुत-ते मनुष्य एकजित हो गये। बीच-प्रचाव करानेवालों ने अनित को पृथक किया और एक मनुष्य उसका हाथ पढ़ड़ घटना-स्थल से दूर ले चला।

अनित कुछ क्षण आने रक्त के उपाल में बिन्कुल अंत तक लड़ लेने की सोचता रहा। उसे लग रहा था कि ऐसे नीच जो बालकों से उनका अतिम दुकड़ा छीनने की मनोवृत्ति रखते हैं, वध्य है।

पर ज्यों-ज्यों वह घटना-स्नल से दर चला जा रहा था, उसका जोश ठंडा पड़ता जा रहा था। अब तक जिस पकड़ को वह अपने हाथ पर नहीं अनुभव करता था वह उसे पीड़ा देने लगी।

उसने शीश उटाकर अपने साथी को ओर देखा, पाया कि वह गफ़्र है। गफ़्र के करुण हृदय और उसकी सूरत को वह भुऊ न मका था। दोनों परिचित न थे, फिर भो दोनों को लगा कि वह दोनों जैसे बहुत दिनों से मिलने को अकुलाये हाँ।

अनिल ने कहा - गफ्र!

गफ़ूर चिकत हुआ। ध्यान से अनिल को देखा। चहरा कुछ पहिचाना-सा लगा। पूछा — तुम कौन हो ?

'मेरा नाम तुम नहीं जानते, खडगपुर में मैंने तुम्हें देखा था। तुमने उस लड़की को अपने भोजन में से हिस्सा दिया था। तभी से तुम्हारी मूर्ति स्पष्ट रूप से मेरे मन में अंकित हो गई।'

गफ़्र ने बात हँ सकर टाल दी। बोला—यह तो आंधी है, कच्चे-पक्के सभी मड़ रहे हैं। अल्लाह की मज़ी है कि कच्चे अधिक मड़ते हैं।

अनिल को राफ़ीक का ध्यान आया। मुनीर उसके नयनों के सामने फिर गया। उसके परिवार में अब बारी है राफ़ीक और मुनीर की। वह चिंतामग्न होगया।

ग्राप्त्र ने पूछा नहीं, वह वैसे ही बड़बड़ाया, 'क्या हम लोग अपने लिए स्वयं कुछ नहीं कर सकते ! खडगपुर में सरकार भी अन्न नहीं दे पा रही है।'

भिनल ने सोचा। जितना ज्ञान उसे है उसी के आश्रय बोला—जब अन्न है ही नहीं तो क्या किया जा सकता है ?

गफ़ूर चुप हो गया। एक दृष्टि से, जो अस्तित्व की सब गहराइयों को नाप लेना चाहती थी, अनिल की ओर देखा और फिर उसका साथ छोड़कर चला गया। उसने भूखे मरते कितने ही मनुष्यों से प्रयत्न की चर्चा की है, पर वे हैं कि मरना चाहते हैं, पर कुछ करना नहीं चाहते। गिद्ध की भौति आकाश में उड़कर माँस कहाँ है, खोजकर उसे प्राप्तकर लेने का साहस उनका नहीं है। किसी के पंख उसकी बहिन ने बांध रक्खे हैं, किसी के उसके पुत्र-पुत्रियों और अधिकतर के उनकी पित्नयों ने। यह संबंधी जैसे पुरुष को घोंटकर अपना और उसका दोनों का दम निकाल देंगे। अपने पैरों पर खड़े होने की भावना इन मैदान के रहनेवाले, क्षीणकाय, क्षीण-आत्मा व्यक्तियों में कहां से आये? जो आलस्य और आराम के बीच पला है, जोखिम की खोज उसे बेसे हो?

#### - 33 -

अचानक वही बात होने को संभावना हो गई जिसको लेकर अनिल का हृदय कांप रहा था। उसके हृदय में चोर है, वह जानता है। भूखी, दुर्बल मेहर के संसार से उठ जाने की कामना उसने की है, और परमात्मा ने वह जैसे स्वीकार कर ली।

चारों ओर की अमंद जठराग्नि की आहुति के लिए ज्वार, बाजरा, गेहूँ जब आया तो अपने साथ हैजा पेचिश भी लाया। जहाँ भूख का कोप था, रोग का कोप भी प्रारंभ हुआ। अनिल ने पाया कि पड़ोस में तीन मृत्यु हैज़े से हो जाने के पश्चात्

चौथा नंबर मेहर का है। दस्त-कय आना प्रारंभ होते ही परिवार की आशा सिमट-सिकुड़कर एक बिंदु पर रह गई।

अनिल घवरा उठा। पर इस घबराहट के नीचे एक विचिन्न संतोष था, जो लगभग उसका दम घोंटे दे रहा था, विवशता इस संतोष को बल दे रही थी।

औषधि-उपचार की सुविधा स्वर्ग से भो कुछ अधिक ही दूर थी। बड़े जंगलों में आग लगने पर जिस प्रकार खरगोश मरते हैं, इसी प्रकार कीड़े की भांति मेहर अपने क्षण पूरे कर रही थी। अनिल की स्थिति विचित्र थी।

वह मेहर की इस भावी मृत्यु को दार्शनिक दृष्टि से देख रहा था और मेहर का सौभाग्य समफ्तर उसे बधाई देने की कल्पना कर रहा था कि ऐसे शीघ्र घातक रोग ने उसपर आक्रमण किया। कुछ घंटों का रोग है। उसके पश्चात् जो सुख उसे संसार में नहीं मिला, उसकी खोज में वह उससे बाहर प्रयाण कर सकती है। उसे विश्वास है, अलामियाँ के यहाँ चाहे और किसी वस्तु की कमी हो, पर भोजन की कमी न होगी। जीवित रहने की पूरी सुविधा वहाँ मिल सकेगी। ऐसी अवस्था में, एक होटल से उठकर दूसरे होटल में चले जाने में, दृष्टि श्रम भले ही हो, पर और विशेष हानि किसी की नहीं होती।

अनिल को ज्ञात था कि हैज़ा छूत का रोग है। साधारण अवस्था में वह इससे भागा होता, पर जब घरवालों ने मेहर को म्होंपड़ी से बाहर एक आम के दक्ष के नीचे रख दिया तो वह उसके निकट रहा।

जीवन के प्रति उसका मोह, मृत्यु के प्रति उसका भय जैसे समाप्त हो गया था। मेहर मर रही है, वह भी मर सकता है। छूत उसे लग जायगी यह चिंता उसे न हुई।

हेढ़ दिन की बीमारी के पश्चात् जब मेहर रात्रि को चल बसी तो अकेला सियारों से उसकी रक्षा करता वह बेठा रहा।

<del>-</del> ३४ -

मेहर की मृत्यु ने अनिल को बुरी प्रकार हिला दिया। वह वास्तव में जीवन के प्रारंभ से ही कहीं जमकर न बैठ पाया था। जहाँ जमने की उसने चेष्टा की वहीं जैसे भूचाल आ गया है और वह स्थान उसके नोचे से सरक गया है।

आशा थो कि मेहर सोघ हिलेगी नहीं, पर डेढ़ दो मास में वह भी न रही। अनिल फिर अकेला था। संसार उसके लिए फिर सीमाहीन था।

अनिल को इस अवस्था में परिवार में संकोच अनुभव होने लगा। यदि वह भोजन पाता है तो परिवार में जाकर वह बाँउना होगा और स्वयं भूखा रहना होगा। यदि स्वयं उनके भोजन में भाग लेता है तो इससे बढ़कर अमानुषिकता कोई नहीं।

इन भावनाओं के निरंतर आघात ने अनिल का संबंध परिवार से ढीला कर दिया। कभी तैयब मिलता तो कहता—'भई, तुम्हारी सलहज बहुत याद करती है, शफीक तो दिन भर तुम्हें खोजता रहता है।'

अनिल के पास यदि कुछ होता तो शकोक और मुनीर के लिए दे देता। पर उस मोंपड़ी में, जहाँ अब मेहर नहीं है, जाने को उसका हृदय न करता। एक विचित्र धड़कन उसमें उत्पन्न हो जातो, आंखें डबड़श आती। तैयब के आगे से चला जाता। सोचता—उसे भी हैज़ा क्यों न हो गया!

#### - = 44 -

जैनब के मन में अनिल गुसाईं की स्मृति कभी-कभी जैसे दिन भर की भोजन-चिता और पीड़ा से छुक-छिपकर हरी हो जाती थी। उन दिनों और आज के बीच कितनी विनाशक घटनायें हो गई हैं। मनुष्य कोट-पतंगों की भांति नष्ट हुआ है। अनिल क्या बचा होगा ?

अनिल यदि बचा भी होगा तो उसका प्रयोजन ? कभी जी में आता कि मर गया होगा, पर तभी इच्छा होतो कि बच रहा होता तो अच्छा होता । कल्पना में भो वह अनिल का मरण सहन न कर पाती थी ।

वह जान रही थी कि अनिल का उसके जोवन से प्रुनः स्पर्श नहीं होगा; पर वह जहाँ कहीं भी हो सुखी रहे, जीवित रहे। कितना अच्छा लड़का था! अल्लाह उसपर रहम करे।

कभी-कभी जैनब को लगता कि अनिल से उसकी मेंट हो गई है। वह चैंकि उठती। जिस उँगली पर अनिल ने अपने हाथ से रक्त पेंछकर पट्टी बाँध दो थी, उसे देखतो और फिर चिंतामग्न हो जाती।

अतिल एक नक्षत्र की भाँति उसके जीवन-क्षेत्र में आया और अपनी गति के प्रवाह में उससे बाहर निकल गया, अब वह कितनी दूर पहुँचा होगाँ, यह अनुमान जेनब की युद्धि-सामर्थ्य से परे था।

वह पुनः जैसे दूसरे चक्र में उसके जीवन के निकट आ रहा है, यह उसे विदित नहीं था।

इसी से जब गफ़्र एक नवयुवा को लिये उस पीपल के नीचे जहाँ जैनब का डेरा था, पहुँचा तो उस युवा को देख जैनब स्तंभित रह गई।

उसकी इच्छा हुई कि नयन मूँद ले और वहाँ से भाग जाये। पर सन्न-सौ बैठी रही। उसके मस्तिष्क में विवारचक्र इतनी तेज़ी से घूमने लगा कि उसे पता न रहा कि वह कुछ विचार रही हैं अथवा सुन्न हो गई है। वह एक टक उसकी ओर देखती रह गई।

अनिल ने इस रमणी को देखा। समस्त शरीर में केवल नयनों को ही वह पहिचान सका। उन्होंने अपना परिचय स्वयं दे दिया।

अनिल ने ध्यान से उसकी ओर देखते हुए कहा-जैनब है क्या ?

'हाँ !' जेनब का हृदय धड़का ।

'अच्छी तो हो !'

'अल्लाइ का शुक्र है। और तुम ?'

'परमात्मा की दया है।' उसके मन में उठा—परमात्मा की दया तो है ही। तभी तो वह सपों के बीच रहा, किसी ने उसा नहीं। पानी में कूदा, मरा और फिर जो गया। मेहर के साथ रहा, पर हेज़े ने उसे स्पर्श नहीं किया। यह परमात्मा की दया नहीं तो क्या है ?

साथ ही विचार उठा कि इतनी जोखिमों में से जो उसका जीवन बचकर आया है तो अवश्य जीवन से उसका बंधन कठिन होना चाहिए। वह विशेष रूप से इस विषय में रक्षित है। मन में भाव उठा कि इस दुर्भिक्ष में अन्य लोग भले ही मर जार्थे, पर जिसने उसे पहिले ववाया है वह अब भो उसे मरने न देगा। और भी जोखिम अपने पर लेने का नशा उसपर छा गया।

जैनब ने कहा-बैठो न ?

'हाँ, आया हूँ तो बैठूँगा ही। गफ़्र दादा, बैठो न ?'

'बैठो जी हमीद।'

तीनों जने बैठे, जैसे गफ़्र के यहां भतिथि आये हों।

जैनब ने विवश दृष्टि से उनकी ओर देखा। उसकी नारी आतमा में उठा—यदि उसका घर होता तो आज इन लोगों का कैसा सत्कार करती।

मृत इब्राहीम, नदी-तट पर उसकी मोंपड़ी और जीवन के सुखद दश्य उसके नयनों के संमुख घूम गये। आनंद की एक हिलोर आकर आंसू में परिवर्त्तित हो गई।

अनिल ने कहा— जितना भोजन बँटता है उससे पीड़ितों को छटांक-छटांक भर भी नहीं मिलता। भूखों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है।

गफ़ूर ने कहा—यह सह।यता क्या जारी रह सकेगी ? खडगपुर में बंद हो गई है। द्वार पर लिख दिया है कि अन्न नहीं है, पर इस लिख देने से तो भूखों का पेट नहीं भर जायगा।

'हमें स्वयं कुछ करना चाहिए।' हमीद ने सुम्नाया।

'जो भूखे हैं, वे प्रायः गँवार हैं, अपढ़ हैं। उन्हें पता नहीं कि वे क्या करें ? किससे कहें ? वे सिर्फ अल्लाइ को जानते हैं। उसी के सामने रोते-चिल्लाते हैं।' गफ़्र ने कहा।

अनिल चिंतित हो गया । वह शिक्षित है, इस श्रेष्ठता ने एक उत्तरदायित्व उसके जपर हाल दिया है । वह उसे संभालना होगा । क्या करना चाहिए यह बताना होगा ।

उसने सोचा —गाज़ीपुर तहसील है। तहसीलदार स्वयं यहां निवास करते हैं। वे सरकार के प्रतिनिधि हैं। उन्हीं के पास प्रार्थना लेकर पहुँचना चाहिए।

वे विशेष कुछ कर सर्वेगे इसकी आशा न थी। पर यह प्रथम ढग था जो उन्हें उठाना चाहिए था।

स्ति सुम्हाया, 'जलूस-सा बनाकर तहसीलदार साहब के निकट प्रार्थनार्थ चलना चाहिए।'

'वे कह देंगे, सरकारी अन्न बँट तो रहा है।' इमीद ने कहा।

'पर क्या सबको उसमें भाग मिल जाता है ? क्या वह जीवन के लिए काफ़ी है ?' अनिल ने प्रश्न किया।

'हाँ, ठीक तो है। इसी की ओर ध्यान दिलाने के लिए हम लोग चलते हैं। जब तक हम लोग शिकायत नहीं करेंगे उन्हें प्रबंध की कमी का क्या पता होगा ?' गफ़्र ने आशा बाँधी।

बात निश्चित-सी हो गई। जैनब ने सुना। कुछ समभा, कुछ नहीं। उसे लगा कि तहसील पर जाने से भोजन मिल जायगा। वह उत्साह से उठ खड़ी हुई। निकट जितने पहिचाने शुधार्त थे, सबको यह समाचार सुना आई।

लोगों को विश्वास हो गया। तहसीलदार माँ-बाप हैं। सरकारी अफ़सर हैं। वे चाहें तो क्या नहीं हो सकता। अवश्य उन्हीं के पास चलना चाहिए।

जब कि विचार के जन्मदाता वृक्ष के नीचे बैठे क्या कहना है, कैसे कहना है, यह निर्णय कर रहे थे, अधार्त नर-नारी तहसील की ओर चले जा रहे थे।

परिचितों को इस प्रकार अचानक नगर की ओर जाते देख जो छेटे थे वे बैठ गये और जो बैठे थे वे खड़े हो गये।

वुढ़िया ने पूछा--'क्यों रे सहदेवा, कहाँ जा रहा है ?'

सहदेव ने कहा कुछ नहीं। चुपके से आगे बढ़ गया। उसके पीछे एक युवती एक शिशु गोद में लिये जा रही थी।

बुढ़िया ने उससे प्रश्न दुहराया, 'बेटी, बता तो सही, तुम सब किधर जा रहो हो ''

बेटो रुकी नहीं, उसने चलते-चलते कहा। 'बुढ़िया मा, तहसीलदार के यहाँ बहुत बड़ा लंगर खुला है। वहीं सब लोग भोजन लेने जा रहे हैं।'

बुद्धिया ने आशीष दिया। 'तेरा बेटा जीये बेटी!' और फिर अपने बेटे-पोतों को पुकारा, 'अरे ओ जमील, सबराती, तहसीलदार के यहाँ लंगर खुला है। जाओ रे, तुम भी जाओ।' और फिर नयनों से ओमल हो गई युवती को आशीष देने लगी, 'अल्लाह तुम्तपर रहम करे, मेरी बेटी! तेरा बेटा जीता रहे।'

सबराती उठकर भागा, और फिर सब चल पड़े, मार्ग में सबराती का मिन्न नवनीत मिला। पूछा —'कहाँ को ?'

'भरे जानते नहीं ! तहसील में भन्न बट रहा है। बिल्कुल भात बहुत अच्छा। पानी नाम को भी नहीं।'

नवनीत भी चल दिया।

अनिल ने अपने मन में प्रार्थना का रूप निर्धारित कर लिया तो बोला,—जल्लस का संगठन कैसे होगा ?

'यह कौन-सा कठिन काम है !'

'तो इसका ज़िम्मा तुम्हारा।'

'हा !'

'तो कल दोपहर को ।'

'sf !

'इसका कुछ न कुछ प्रल अवस्य निकलेगा।'

'निकलना चाहिए।'

तीनों उठ खड़े हुए। अनिल ने कहा—चलो तो तहसील की भूमि का भली-भौति निरीक्षण कर आर्थे, जिससे जल्रस सजाने में सरलता हो।

तीनों मित्र उस ओर चले ।

जिस समय ये लोग यहाँ से चल रहे थे, तहसील के संमुख भीड़ जमा हो गई थी। लोग चिल्ला रहे थे—'सरकार हमें मिल जाये।'

'तहसीलदार साहब के बच्चे जीते रहें।'

'हज़र का बोल-बाला रहे।'

किसी ने कह दिया, 'ठहर जाओ, अभी पांच मिनट में बँटनेवाला है।'

लोग शांत हुए। एक दूसरे के उत्तर गिरने लगे। एक विचित्र कोलाइल मच गुया।

इतना शोर तहसीलदार साहब का ध्यान अवश्य आकर्षित कर सका। तहसील की

छत पर आहर उन्होंने भीड़ की ओर देखा। देखा तहसील लगभग चारों ओर से घिरी है। वे घबरा गये।

सँभलकर पूछा-- 'क्या बात है ?'

'हजूर, हमें नहीं मिला।' एक चिल्लाया।

'क्या ?' तहसीलदार ने चिकत होकर पूछा।

'खाने को ?'

'यहाँ से चले जाओ ।'

'इजूर, दया करो, इम भूखे हैं।'

एक दयनीय मा ने अपने क्षुधा से मृतप्राय बच्चे को दोनों हाथों पर रखकर तहसीलदार की ओर ऊपर उठाकर दिखाया, मांगा—'हजूर दया हो जाय, हम लोगों को भी मिल जाय।'

तहसीलदार की समक्त में न आया कि वास्तव में बात क्या है। उन्हें भय हो गया कि जनता बिगड़ गई है और तहसील लूटना चाहती है। वे छत पर से नोचे नहीं उतरे। नैंकर को फौरन पुलिस लाने भेज दिया।

पुलिस ने कुछ मिनिटों में डडों की सहायता से भीड़ को पीछे हटा दिया। जो लोग भोजन की लालसा में आगे-आगे थे वे डंडे खा-खाकर पीछे भागे। लोग गिरे, कुचले गये। चिल्लाये, चीत्कारे। भीड़ तिहार-बितर होने लगी।

'क्या हुआ !' किसो ने पूछा।

कहीं से उत्तर मिला, 'तहसीलदार ने सब चावल अपने घर में रख लिया।'

'यह तो किसी ने बहका दिया था। भला तहसील में भी कहीं लंगर खुले हैं ?'

इस प्रकार मनुष्यों को उत्तेजित घबराया लौटते गफ़ूर आदि ने पाया। मन में उरसुकता जगी।

गफ़ूर ने पूछा—'कहाँ से आ रहे हो रे ?'

एक युवा ने रुककर उसके सुख की ओर देखा। पूछा—'अरे तुम नहीं गये ?' 'कहाँ ?'

'तहसील में भात बँटा था।'

तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा।

तभी एक और व्यक्ति ने विरोध किया—'भात नहीं, तेरा सिर बँटा था। किसी ने झूठ खबर उड़ा दी थी। उसका क्या बिगड़ा होगा! हाथ-पैर जिनके टूटे उनके टूटे।'

'क्या हुआ ?'

पुलिस ने मार-मारकर सबको भगा दिया।'

तीनों ने एक दूसरे को ओर देखा। अनिल का मुख उतर गया। उसे लगा कि किसी ने उसका विचार चुराकर उसे कार्यान्वित भी कर डाला है। पर उसका कुछ फल नहीं निकला, यह संतोष को बात है।

वह चिंतामग्न हो गया।

'अब क्या करोगे ?'

'कल देखा जायगा।'

अब भीड़ एकत्रित करना ठीक नहीं, कम से कम मनुष्यों को तहसीलदार साहब के पास चलना चाहिए।

'हमी तीनों।'

'हीं।'

दूसरे दिन दो पहर को तोनों न्यक्ति तहसील पर पहुँचे। देखा, पुलिस का पहरा है। ज्ञात हुआ कि कल बाग्नियों ने तहसील पर धावा बोल दिया था; छटते-छटते बची।

अनिल ने दवलदार से कहा—'बहुत जरूरी काम है। तहसीलदार साहब से मिलना चाइते हैं।

हवलदार ने डाँटकर भगा देना चाहा, पर लोग अड़े रहे।

फिर कहा-मिलना अत्यंत आवश्यक है।

हवलदार ने आंखों से उन्हें तोला। निश्चय कर लिया कि ये तीन तहसीलदार का कुछ बिगाड़ न सकेंगे।

बोला—तीन नहीं, एक आदमी जा सकता है।

'हवलदार सा'ब !'

'नहीं, एक से अधिक आदमी के जाने की आज्ञा नहीं है।'

'हवलदार सा'ब!'

'कह दिया। भाग जाओ यहाँ से।'

निश्चय हुआ कि अनिल सब बार्ते ठीक कह सकेगा ? वही तहसीलदार के पास जाये।

तहसीलदार को सूचना हुई कि कोई उनसे मिलना चाहता है। तहसीलदार को कल का दश्य स्मरण आया। मुहरिर से कहा—देखो, कौन है ?

मुहरिंर चिक्र उठाकर बाहर आया। सिर से पैर तक अनिल को देखा। अनिल इस दृष्टि के नीचे हिल उठा।

'क्या है ?' महरिर ने पूछा कुछ डांटकर।

'तहसीलदार सांब से मिलना है।'

'क्या काम है ?'

'उन्हीं से मिलना है।'

'काम बताओ ।'

'उन्हीं से ''।'

'उन्हें फ़ुरसत नहीं है, जाओ यहाँ से ।'

'आप सूचना दे दीजिए । काम अत्यंत आवश्यक है ।'

'जायेगा नहीं यहाँ से १ सिपाही' ''।'

'देखिए, यह सैकड़ों जानों का \*\* '।'

'सिपाही ••• ।'

आगे अनिल और पोक्ठे सिपाही तहसील से बाहर आये। मुहरिर ने चिक से भीतर प्रवेश किया।

'कौन था ?'

'कोई भिगमंगा था। सनकी जान पड़ता था।'

'霞 ?'

'भगा दिया।'

तहसीलदार साहब । निश्चित हुए।

-38-

अनिल के साथियों ने इस भेंट के फल को ध्यान से सुना और उनका किल्पत प्रासाद भग्नावशेष मात्र रह गया। भूख के विरुद्ध उन्हें कहीं शरण न मिलेगी। भूख यदि भोजन नहीं पायेगी तो उन्हें ही खायेगी। उनका हृदय बैठ चला, मुख उत्तर गया।

पर अनिल हिम्मत हारनेवाला न था। मेहर की स्मृति में उसने ख़ुधातों को अपनी सेवाएँ अपित की हैं। वह कुछ कर गुज़रना चाहता है। इस कार्य की कठिनाइयों से वह अपिरचित भी नहीं है। पर पराजय की निरंतर अस्वीकार करते रहने को उसने अपना मंत्र बना लिया था। जिस समय अन्य लोग प्रथम प्रयत्न की असफलता से निराग्न लटक गये थे, वह भावी प्रयत्नों की योजना बना रहा था।

बोला- इतोत्साह होने की बात नहीं है।

'जब तहसीलदार ने बात तक न की तो और क्या आशा की जा सकती है ?' गफ़र ने शंका की।

हमीद बोला—दुनिया रुपये की है, गरीब को कौन पूछता है। यदि अनिल कोट-पतछन पहिने होता तो तहसीलदार साहब सिर के बल भेंट करते।

अनिल ने उनको टिप्पणियों की ओर ध्यान न दिया। बोला — यह सब सत्य होने पर भी काम तहसीलदार का नहीं, हमारा है। तिनक्ष-सी मछली पकड़ना होती है तो कितनी तैयारी करनी पड़ती है।

जैनब के नेत्र चमक उठे। बोलो—बिना अच्छे जाल के पकड़ाई थोड़े ही आती है।

'हाँ, और एक जाल में कितने फंदे होते हैं और एक-एक फंदे को कितना ध्यान देकर अलग-अलग बनाना होता है।'

गफ़्र ने सुना, सोचा — अनिल की आशार्ये सच्ची होतीं तो कितना अच्छा होता! पर मन में भय था कि वे सत्य नहीं हो सकतीं। वे लोग मरीब हैं और दिनों-

दिन उस गरीबी की कीचड़ में फँसते जा रहे हैं। ज्यों-ज्यों वे साधन-विहीन हो रहें त्यों-त्यों उनका मांगने का अधिकार भी छिनता जा रहा है। उसे संमुख सधन अंधकार के अतिरिक्त और कुछ दिखाई न दिया।

अनिल ने कहा—मान लिया, कुछ फल न निकलेगा, पर वैसे ही हम लोग बैठे-बैठे करते क्या हैं ? काम में लगेंगे, कुछ फल निकल आयेगा तो अच्छा ही होगा।

'आज भी किसी से मिलने चलना है क्या ?' हमीद ने व्यंग किया।

'हाँ ।'

'किससे ?'

'नवाब साहब से। चुंगी के सभापति हैं।'

जैनब ने कहा— मैं भी चलुंगी।

अनिल ने कहा-भोड़ नहीं होनी चाहिए।

नवाब साहब को बैठक के संमुख चारों जने पहुँचे नौकर ने सूचना दी, पर अधूरी दी। यदि वह कह देता कि चार भिस्तारी आये हैं तो नवाब साहब आने में शौघता न करते। पर वह यही कहना भूल गया।

नवाब साहब ने स्वयं बाहर आ अपने फिलनेवालों को देखा। भीतर से जब वे चले थे तो उन्होंने अपने अतिथियों को अर्थविशेष में संश्रांत समभा था। कल्पना की थी क जाते उन्हें बैठक में आ जाने को निमंत्रित करेंगे। क्षमा मार्गेगे।

पर इन मिलनेवालों के वस्त्र देखकर शिष्टाचार लक्कवे से भाहत होकर गिर पड़ा। क्षमायाचना बेहोश हो गई और बैठक में निमंत्रण ने लज्जा से शीश झुका लिया। उनकी बैठक और ये लोग!

वे मुस्काकर उनका स्वागत करने आये थे, पर इनके वहाँ ने मुस्कान को झुँ मलाहट में बदल दिया। भीतर जो अपने कुत्ते को वह साबुन से नहला रहे थे वह कहीं अच्छा कार्य था। शोघ उन लोगों को वहाँ से टाल देने की इच्छा से स्वर में अवज्ञा और उपेक्षा भर उन्होंने पूछा—क्या है ? जैसे कि प्रार्थना सुनने से पहिले हो उसे अस्वीकार कर दिया हो।

चारों ने प्रणाम किया । उसका उनपर विशेष प्रभाव न पड़ा ।

अनिल ने बाहर आने पर उनका मुद्रा-परिवर्तन देखा। देखे उनके पतले-पतले ऑठ, मांसल कपोल और छोटी-बड़ी दो आंखें। उसने अनुभव किया कि नवाब साहब जान-बूक्तकर उनके प्रति अशिष्ट बन रहे हैं।

बोला —यदि आप क्षमा करें तो कुछ निवेदन : : । नवाब साहब ने शीव्रता करते हुए कहा – बोलो ! 'कल में तहसोलदार से मिलने गया था · · · ।'

नवाब साहब के अनुमान में भीषण परिवर्त्तन हो गया । उन्हें लगा कि इनके बन्नों ने उन्हें भोषण धोखा दिया है ।

बोले — आप लोग भीतर आ जाइये । सोचा — नौकर को कुर्सियाँ एक बार काइनी पहुँगो यही तो ।

सब लोग उनकी बैठक में आकर बैठ गये। नौकर ने देखा, स्वामी का यह कृत्य उसके पसंद नहीं आया। वे कंगलों के साथ और चाहे जो करें पर यह भी कोई बात हुई कि बुला लिया और उन्हें कुर्सियों पर बैठा दिया। वे तो साफ़ करेंगे नहीं। साफ़ करेगा वह।

पर उसकी स्वेच्छा का कोई प्रभाव व्यक्तियों पर नहीं पड़ा। नवाब साहब ने अनिल के मुख की ओर प्रश्न-वाचक दृष्टि से देखा।

'उस मेंट के फल के आधारस्वरूप आपकी सेवा में आना उचित सममा गया।' 'किस विषय में ?'

'दुर्भिक्ष-पोड़ितों की हमारी एक समिति है। हम उसके प्रतिनिधि हैं। पता रूगा है कि सरकार शीघ्र अधिक सहायता भेजनेवाली है, यदि इतने समय के लिए नगर के दानी व्यक्ति पीड़ितों की कुछ अधिक सहायता कर सकते तो सैकड़ों व्यक्ति मरने से बच सकते हैं।'

'नगर की ओर से जो सहायता संभव थी वह की जा रही है ।'

'उसके लिए हम आपके अभारी हैं, पर यदि सरकारी सहायता भाने तक आप इसमें वृद्धि कराने ·····।'

'देखो भाई, सेवा का काम जनता का काम है। जो जनता दान करती है उसी को लेकर इम काम चलाते हैं, किसी पर ज़ोर-जबरदस्ती इम नहीं कर सकते।'

'आप सत्य ही कहते हैं, पर अवस्था को देखते हुए यदि आप जनता से अपील करें तो आपके वचनों का प्रभाव अवस्य होगा।'

'सहस्रों जाने बचाने का सवाब आपको होगा 🖓 गफ़र ने कहा।

नवाब साहब विचारमग्न हो गये। बोले—अच्छा, जो संभव होगा, मैंः अवस्य कहाँगा।

'धन्यवाद ।'

'इस दुखद अवसर पर जो कुछ हम करना चाहते हैं वह ··· •••।' 'एक बात और है ; यह आपके अधिकार का विषय है ।'

'क्या ?'

'पीड़ितों के लिए जो भाग आपने नियत किया है, उस भूमि की सफ़ाई और वहीं औषधादि का प्रबंध यदि संतोष-जनक हो सके तो…।'

'इस विषय में मैंने स्वास्थ्य-विभाग को सामर्थ्य भर पूर्ण सेवा करने की आज्ञा दे दो है। आप डाक्टर साहब से मिल लीजिए। क्या-क्या चाहते हैं, उन्हें बताइए। जो हो सकेगा, अवस्य किया जायेगा।'

'जी।'

'आप देखते हैं कि हमारे हाथ अपनी सीमाओं से बंधे हैं।'

तभी उनका कुत्ता उछलता, पानी से तर आया और उछलकर नवाब साहब को गोद में चढ़ गया। उसने इन लोगों की ओर इस दृष्टि से देखा जैसे कि आश्चर्य कर रहा हो, और कह रहा हो, क्यों ! में उछलता आया, और तुम लोग प्रसन्न नहीं हुए। मुस्काये तक नहीं। सभ्य-समाज में बैठने का शिष्टाचार तुमहें ज्ञात नहीं।

वह उन लोगों से अधिक प्रभावित न हुआ। उसका समस्त ध्यान नवाब की ओर लौट पड़ा। उसकी चंचलता सहन करते हुए नवाब साहब ने अनिल की ओर देखा।

अनिल ने कहा--आपकी सहायता और सहानुभूति से इम लोग पीड़ितों की सेवा कर सकेंगे।

'भाप लोम विश्वास रखिए, जो कुछ मेरे वश में है, सब किया जायगा।' 'धन्यवाद !'

वे लोग उठकर जाने लगे, तो भीतर से एक लड़को आई और जैनब को भीतर आमंत्रित किया। जैनब को भीतर अधिक समय तक न ठहरना पड़ा। वह जब लौटी तो उसके पास पीड़ितों में बाँटने के लिए हल्के-हल्के पंद्रह कंबल थे।

नवाब साहब ने उस ओर देखा, फिर कुत्ते की पीठ पर हाथ फेर सीटी-सी बजाने रूगे। उन्हें ळगा कि उस स्थान पर बैठे-बैठे उन्हें असुविधा हो रही है।

'इस दान के लिए आपको धन्यवाद ।'

शीश को महका देकर नवाब साहब ने धन्यवाद ग्रहण किया और उससे पहिले कि लोग बैठक से उतरकर सड़क पर पहुँचें और इस मेंट के विषय में एक मत पर पहुँचने के लिए एक दूसरे की ओर देखें, नवाब साहब भीतर पहुँचे।

चोखकर पूछा, 'कम्बळ किसने दिये ?' कुत्ता चौंककर स्वामी के मुखेकी भोर देखने लगा। सायबान की खपरेल धमक से आध इंच नीचे को खसक गई।

'बेगम साहिबा ने ।' नौकर ने नयन-संकेत से सूचना दी।

जबसे कम्बल घर आये हैं, नवाब साहब को उनसे विशेष मोह हो गया है। वे बारंबार उन्हें स्पर्श करते, और सुखद अनुभव प्राप्त कर संतोष की सांस लेते। मुख पर एक तृप्ति की भावना उमइ-उमइ आती।

बेगम साहिबा ने नवाब का ध्यान अपने शिशु बिल्लो-बिल्ले की क्रीइ।ओं की ओर आकर्षित करना चाहा। पर नवाब साहब को उन्हीं ख़ैरातो कंबलों के पास पाया।

वे रुष्ट हो गईं और उन खैराती कंबलों से उनको चिढ़ हो गई। इस समय उदार बनकर उन्होंने जैनब को दे डाले। 'क्यों जी, कितने कम्बल दिये।'

'जितने थे।'

'सब ?' नवाब साहब ने नेत्रों के पलकों और दोनों ओठों के बोच में अधिका-धिक अंतर डालते हुए कहा।

'हीं। क्यों क्या हुआ ? यरीकों में बँटने के लिए तो वे थे ही।' 'मुझे तुम्हारी अकल पर तरस आता है।' 'क्यों क्या हुआ ?' बेगम कुछ भयभीत हुईं।

'परीबों में बाँटने को थे! अरे, क्या हमारे नौकर परीब नहीं हैं। तुम्हारों आंखों पर तो चर्बी चढ़ी हुई है। समऋतों हो कि अपना भंगी भी लखपती है।' 'पर…'

'पर क्या ? तुम्हें यह पता नहीं ये लोग कितने बदमाश होते हैं। साले बार्टे-बार्टेंगे नहीं, सब खा जायँगे।'

घर-बाहर के मनुष्य के अनुभव की कमी बेगम में थी। वे यह मान गईं। उन्हें वास्तव में दुःख हुआ कि उनके कंबल केवल अपात्र को नहीं कुपात्र को गये।

पर शीघ्र ही दुःख का कारण और भा गिहरा चला गया । उनपर जैसे प्रकाशित हुआ कि अब नौकरों को या तो कंबल खरीद कर देने होंगे या रुपये देने पहेंगे। और जब पैसा व्यय करने का प्रश्न आता था तो उनका मत नवाब साहब के मत से कहीं पीके न रहता था।

थोड़ी देर वे चितित रहीं। िकर बोली, 'अलाउद्दोन को भेजकर वापिस मँगा लो।'

अलाउद्दोन नवाब साहब का छोटा साला ओर हेड कानिस्टबिल था। नवाब साहब ने तेज़ दृष्टि से बेगम की ओर देखा। इच्छा हुई कि बेगम साहब को मंत्रणानुसार कार्य करें। पर फिर बोळे, 'पिंहले अगर सोच लिया जाता तो।'

'तो जाने भो दो, कौन'''।'

'हुँ:।'

नवाब साहब को अकस्मात लगा कि वे ठगे गये हैं। जो आये थे वे ठग थे। उन्होंने निश्चय किया उनकी इस ठगाई को अब वे आगे न बढ़ने देंगे।

- 30 -

नवाब साहब ने जो आश्वासन दिया था, उसका मूल्य था। गफ़्र-हमीद आदि के हृदयों में जो घोर निराशा उत्पन्न हो रही थी वह कंबलों को प्राप्ति से दब गई।

वे अनिल की इस दौड़-धूप के सफल होने की विशेष आशा न कर रहे थे। एक शिक्षित व्यक्ति उन कपढ़ों पर अपना महत्त्व जताता था, यही मूल भावना उनके मन में थी। कभी-कभो उनके मन में अनिल की शिक्षा के विषय में भी संदेह उठ खड़ा होता था।

पर उससे वार्तालाप कर नवाब साहब इतने हिल गये कि फ़ौरन पंद्रह कंबल बांटने के लिए दिला दिये। यह बड़ी बात थी।

उन्होंने यह भी देखा कि उन कंबलों में से अनिल ने एक भी कंबल अपने किसी परिचित के पास नहीं रहने दिया। जैनब की इच्छा एक कंबल स्वयं अनिल के लिए रख लेने की हुई, पर अनिल ने यह भी स्वीकार न किया।

उसने कहा कि ऐसा करने से उनका सेवा-कार्य, जो अभी प्रारम्भ ही हुआ है, समाप्त हो जायगा। किसी को अपने पर सन्देह करने का कोई कारण वह नहीं देना चाहता था।

अनिल ने तब स्वस्थ चित्त हो नवाब साहव से अपने वार्तालाप के विषय में फल निकालना चाहा तो उसे उसमें आशा की कोई किरण नहीं दिखाई दी। उसे लगा कि यह सब नवाब साहब का शिष्टाचार मात्र था। उनका हृदय उस समय भी कुत्ते के लंबे कोमल बालों में उलमा हुआ था।

क्षधातीं को भोजन चाहिए ही। यदि नवाब साहब कुछ नहीं कर सकते तो !

वे स्वयं हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठे रहेंगे। क्या करना चाहिए यह उसने बहुत सोचा। यदि कहीं अन्न का पता लग नाये तो प्राप्त करने की चेष्टा की जा सकतो है। पर जहाँ उसका पता ही न हो, वहाँ क्या किया जाए ? उसके सम्मुख जो मार्ग था उसका द्वार बिल्कुल बन्द था कि हलीम ने सूचना दी 'चार बोरी चावल ऊपर जा रहा है।'

'कहाँ ?'

'फ़रीदपुर।'

'किसके यहाँ ?'

'पता नहीं।'

'कोई साथ है ?'

'एक सिपाष्टी।'

अनिल भँवर में पड़ गया।

फिर पूछा, 'कहाँ जा रहा है ?'

'फ़रीदपुर ।'

'नहीं, किसके यहाँ ?'

'पता नहीं।'

अतिल विचार मग्न हो गया। चार बोरी चावल, उसने सोचा, इतने श्रुधातों के के लिए एक दिन के लिए होंगे। पर एक दिन भरपेट मिल जाने का अर्थ जीवन का दस दिन बढ़ जाना है। तब तक सहायता आ जानी चाहिए। नवाब साहब भी कुछ तो सहायता देंगे ही।

सब लोग अनिल के मुख की ओर देख रहे थे।

अनिल ने पूछा, क्यों गफ़र ?'

'मैं क्या बताऊँ ?'

'क्यों इलोम ?'

'भैया, तुम अधिक समकते हो।'

े अनिल फिर विचारमञ्ज हो गया। वह जानता है कि पूरा उत्तरदायित्व उसका है। लोगों की आत्मा इतनी मर गई है कि तनिक-सा भी उत्तरदायित्व लेने को तैयार नहीं।

हमीद ने कहा, 'भूखे मरने से तो एकदम मर जाना अच्छा है।'

अनिल ने जैसे समर्थन में शोश हिलाया, पर बोला नहीं। जैनब ने बात सुनी, वह भी आकर बैठ गई। उसने अनिल की ओर देखना प्रारम्भ किया।

श्रानिल ने जैसे सुप्तावस्था में फिर पूछा, 'वे किसके यहाँ जा रही हैं ?'

'पता नहीं।'

एकाएक अनिल का मुख उतर गया। जैनब ने ध्यान से उसको ओर देखा। सूचना दी, 'हरवंश का लड़का मर गया है।'

अनिल के कार्नों में यह समाचार पहुँचा। हरवंश का कुछ महत्त्व न था। 'लड़का मर गया है।' किसी ने बारंबार उसके हृदय पर आघात करके पुकारा, 'लड़का मर गया है।'

अनिल के मुख पर कठोरता आ गई। दांत मिंच गमे। नेत्र स्थिर होकर शीश ऊगर को उठ गया। बोला—'जब तक यहाँ मनुष्य भूखे मर रहे हैं किसी को यहाँ से अन्न बाहर ले जाने का अधिकार नहीं है।' उपस्थित लोगों में आशा की लहर दौड़ गई।

व**ह** बैठा था। उठकर खड़ा हो गया। बोला—वह अन हमारा है। सब लोग उठ खड़े हुए।

अनिल ने कहा—जितने आदमी यहाँ हैं, सब अपने ईमान की सौगंध खार्थे कि आध सेर से अधिक चोवल आने पास नहीं रक्खेंगे, सब दूसरों को बाँट देंगे, ऐसा कि सभी को मिल जाये।'

'अल्लाह तुम्हारा भला करे।' एक वृद्ध ने कहा।

'जब तक हम यह कसम नहीं छेते भगवान् इस काम की इजाज़त नहीं देंगे।' 'हम लोग अल्लाह की कसम खाकर'''।' वातावरण थर्रा उठा।

अत्रसर ने अनिल को और भी वल प्रदान किया। उसका शरीर तप उठा। उसने इ.के को कुरवानी में परिवर्त्तित कर दिया।

आध घंटे पश्चात् पंद्रह व्यक्तियों ने गाड़ी को नगर से आध मील दूर रोक लिया। 'क्या है गाड़ी में ?' अनिल ने गाड़ीवान से पूछा।

सब के चेहरों में केवल नेत्र-मात्र खुले थे। शेष भाग वस्त्र से ढँका था।

गाड़ीवान चुप रह गया। तहसील का एक सिपाही गाड़ी पर था। नीचे उतर पड़ा। पूछा — क्या है ?

'इस गाड़ी में क्या है ?' प्रश्त दुहराया गया।

सिपाही ने इन लोगों की ओर देखा, उत्तर देना ही उचित सममा। बोला— सरसों।

'ठीक कहते हो ?'

### सागर सिरता और अकाल

'और क्या झूँठ बोलते हैं।'

'एक आदमी ऊपर चढ़कर देखो तो।'

सिपाही **ने गाड़ी पर चढ़ते** व्यक्ति को रोकने की चेष्टा की। लोगों ने उसे पकड़ लिया।

गाड़ी पर से सूचना आई, 'तीनों बोरियों में चावल है।'

सिपाहो आतंकित हो गया। अनिल ने गाड़ीवान से कहा--उतरो और बैल खोल दो।

गाड़ीवान स्थिति समम गया। बैल खोल देने के लिए बढ़ा। सिपा**ही ने उसे डॉटा।** 'कहाँ ले जा रहे हो ?'

'डिप्टी साहब के यहाँ।'

'बोरियां उतार लो ।'

लोग गाड़ो पर चढ़ गये और काम में जुटे।

सिपाही विवश क्रोध में पागल हो गया। चीखा, 'यह सरकारी माल है, एक-एक को गोली से उड़ा दिया जायगा।'

गफ़्र और अनिल ने सिपादी को कसकर बीध दिया। गाड़ीवान ने स्वयं बंधन स्वीकार किया।

अनिल ने कहा — आध-आध सेर चावल इन दोनों के लिए इनके पास रख दो। अनिल अकेला जब तीन घंटे पश्चात् गाड़ीवान का बंधन ढीला कर नगर के निकट पहुँचा तो उसका हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। सेकड़ों चूल्हे एक साथ जल रहे थे। प्रसन्नता की एक लहर क्षुधातों पर फैल गई थी।

अनिल को लगा कि उसके जीवन का यह क्षण यदि स्थायी हो जाता तो उसे स्वर्गसुख की कल्पना करने की आवश्यकता न होती।

- 36-

कुत्ते को स्वयं न नहला सकने से जो असंतोष नवाब साहब में उत्पन्न हुआ था, कंबल-हानि ने जिसमें युद्धि को थी, वह अब उन्हें दुःखित करने लगा। उन्हें लगा कि भिखमंगों के हाथ उनको करारी हार हुई है।

उन्होंने वेलमेनिएम पर रुपये व्यय किये हैं। अपने व्यक्तित्व के कोने में जहां-जहां छुपी शक्ति थी, उन्होंने उसे कुरेद-कुरेदकर प्रत्यक्ष होने को बाध्य किया था। वे म्युनिसपैलिटी के सभापति अपने इसी प्रखर व्यक्तित्व के कारण हो सके थे।

भौर वह छोटा-सा भिखमंगा आकर उन्हें पराजित कर गया! तहसीलदार का नाम सुनते ही वे दब क्यों गये ? अपनी यही दुर्बलता उन्हें अब खलने लगी। अनिल को द्वेष की दिष्ट से देखने लगे।

पर उनका यह असंतोष अनिल तक ही सीमित न रहा, वरन् शीघ्र ही सब शुधातीं के प्रति हो गया। जिनके लिए उन्होंने काफ़ी परिश्रम किया था उन्हों के विरुद्ध वे अब तर्क खोजने लगे।

तर्क का कार्य खंडन है, पर वह स्वयं अत्यंत उत्पादक है। शंका उत्पन्न करने में वह नेतृत्व करता है। नवाब साहब ने सोचा—क्या कारण है कि यह लोग नगर से टलने का नाम नहीं लेते! आ-आकर गाज़ीपुर में एकत्र होते जाते हैं।

यकायक उनकी समम्म में आ गया। भारतवासी आलस्य के लिए प्रसिद्ध हैं। यदि आलसी न होते तो आज इस अवस्था में क्यों होते ?

कभी-कभी उनके मन में आता कि उनके देशवासी वेलमेनिज़म से लाभ नहीं उठाते इसी से उनकी दशा इतनी हीन है। इसकी सहायता से सभी एक-एक म्युनि-स्पेलिटी का सभापति हो सकते थे।

प्रक्त का उत्तर उन्हें प्राप्त हो गया। गाज़ीपुर में इन लोगों को विना हाथ-पैर हिलाये भोजन मिल जाता है इसी से वे यहाँ एकत्र हुए जा रहे हैं, और टलने का नाम नहीं लेते।

उनकी न्याय-बुद्धि चेतन हुई ; यह नगरवासियों पर अधिकता है।

उनका अधिकार जागा—वे चुंगी के सभापति हैं, इनके विरुद्ध नगरवासियों की रक्षा करना उनका कर्त्तव्य है।

उन्होंने नौकर से तत्क्षण डाक्टर साहब को बुलवाया। डाक्टर साहब लंबाई-चौहाई में लगभग समान थे, इसलिए दोनों पक्षों में एक संतुलन था। किसी को दूसरे के विरुद्ध कोई शिकायत न थी।

डाक्टर साहब चुंगी के स्वास्थ्य-विभाग के प्रबंधकर्ता थे। उनके कुर्सी पर बैठते ही नवाब साहब ने कहा—यह पीड़ितों की समस्या जटिलतर होती जा रही है। 'जी!'

डाइटर साहब ने सुन भर लिया। संसार का अनुभव उन्हें पर्याप्त था। किसी विषय पर जिस मनुष्य से बात करते थे, पहिले उसकी संमित जान लेते थे और फिर उसकी संमित का रुख देखकर उसी के अनुसार उसपर टीका-टिप्पणी करते थे।

फलतः वे किसी के बुरे न थे, और किसी को उनसे कोई शिकायत न थी। उनसे योग्य और कुशल व्यक्ति नगर भर में न था।

'दिनों-दिन उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है।'

'जी !'

'में अभी सोच रहा था कि अल्लामियां ने जो यह अकाल भेजा है तो क्यों ?'

'बहुत दिनों से मेरा दिमाग परेशान था।'

'जो ]'

'आप जानते हैं, में अल्लाह-परस्त आदमी हूँ।'

'आपको देखकर तो इस साल डिप्टो साहब ने रोज़े रखे थे। कहते थे कि वे तो मज़हब की तरफ़ से बिल्कुल लापरवाह हो गये थे। गाज़ीपुर म्युनिस्पैलटी के सिर पर ऐसा अल्लाह-परस्त आदमो है यह जानकर उन्हें अज़हद खुशो हुई।'

नवाब साहब प्रसन्न हुए। बोले—बुजुर्गी की दुआ है। अत्ला का करम है। जबसे होश सँभाला है मज़हबी फरायज़ अदा करने में अपनी समफ में भूल नहीं की, वैसे तो इंसान गलतो का पुतला है।

'जी ।'

'भल्लाह जो करता है, अच्छा हो करता है।'

'जो, इसमें क्या शक है।'

'में इसी से परेशान था कि आखिर इस कयामत के बरपा करने में अल्लाह ने क्या भलाई देखी है।'

'जी !'

'वह राज़ मुम्तपर भाज खुल गया है।'

'वाह नवाब साहब ! आपके दिमाग की सभी तारीफ़ करते हैं।'

'डाक्टर साहब ! आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की आबादी बराबर बढ़ती जा रही है ।'

'जी, बिल्कुल खरगोशों को तरह।'

'और उससे हमारो ज़िंदगी का दर्जा गिरता जा रहा है। बस, अल्लाहमियाँ उसे गिरने नहीं देना चाहते।'

'क्या बात है नवाब साहब !'

'इसी लिए जो लोग हमारी ज़िंदगी के दर्जे को नीचे गिरा रहे हैं, उन्हें वह अपने यहाँ बुलाये ले रहा है।'

'बाह वा !' डाक्टर साहब ने मुग्ध होते हुए कहा !

नवाब साहब बोले—इन लोगों की तादाद नगर में जिस तरह घटे वही करना चाहिए।

'इसमें क्या शक है। शहर की सफ़ाई को जो धक्का पहुँचा है वह वर्णन से परे हैं। हैज़े के कई केस हो चुके हैं।'

'में चाहता हूँ कि आप इन लोगों को नगर में अधिक समय तक रहने के लिए कोई प्रोत्साहन न दें। नगर के हित की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। यदि इस जिम्मे-दारों को निभाने में हमें कोई काम संगदिलों का भी करना पड़े तो अपना फ़र्ज़ समम-कर पीछे न हटना चाहिए।'

'आपका फ़रमाना बजा है।'

नवाब साहब ने नौकर को आवाज़ दो । चाय और टोस्ट आये । अंडा तोइते हुए नवाब साहब बोले—अधउबले अंडे के बराबर दूसरा <u>भोजब</u> कोई नहीं ।

डाक्टर साहब ने समर्थन किया—आप ठैक कहते हैं। अंग्रेज़ लोगों का भी ऐसा ही खयाल है। मैं पढ़ रहा था कि लार्ड फौक्सवाटर जब घूमने जाते थे तो

कम-से-कम एक दर्जन अधउबले अंडे अपने साथ ले जाते थे। कहते हैं कि जब वे मरे तब भी उनकी जेब में दो अंडे मौजूद थे।

'हां, वे लोग चीज़ों की कदर जानते हैं।'

- 39 -

तीन घंटे परचात् स्वास्थ्य-विभाग के दफ़्तर में जब अनिल और गफ़्र ने जाकर डाक्टर सा'ब से मेंट की इच्छा प्रकट की, तो चपरासी उन्हें अनिच्छापूर्वक भीतर ले गया।

अनिल ने कहा, हम लोग कल नवाब साहब से मिले थे। उन्होंने फरमाया था कि आप गरीबों की मदद करने में हमारी खहायता करेंगे।'

डाक्टर साहब ने पहिले उनके मुख की ओर देखा और उनके वस्त्रों पर अपनी दिष्ट जमा दो। उनके व्यक्तित्व का अनुमान उन्होंने किया। छत पर सरकती हुई छिपकली को देखते हुए बोले—नवाब साहब से आज मैं मिला, पर उन्होंने इस विषय मैं कोई चर्चा नहीं की।

अितल का मुख उतर गया। वह बोला कुछ नहीं, गफ़ूर की ओर देखा। गफ़ूर ने दफ़्तर में चारों ओर दिखा। गफ़ूर ने दफ़्तर में चारों ओर दिख डाली। अितल ने अपने को सँभाला। बोला—डाक्टर साहब, नवाब साहब अत्यंत व्यस्त व्यक्ति हैं। जिम्मेदारियों की अधिकता में यदि यह छोटी-सी बात उन्हें याद न रही तो कोई आक्चर्य नहीं।

डाक्टर साहब ने कुछ चिकत होकर अपनी दृष्टि अनिल के मुख पर जमा दो और फिर आँखें बंद कर जँभाई लेते हुए विचार मग्न हो गये। बोले, 'एक बहुत बड़ी कठिनाई है जो आज को घटना से खड़ी हो गई है।'

अनिल ने अपने हृदय को धड़कने से रोकते हुए पूछा, 'क्या ?'

डाक्टर साहब ने मुद्रों से मेज़ पर बल डालते हुए कहा—दस बोरी सरकारी चावल भूखों ने खट लिये हैं। अफ़सरों का विचार है कि यह काम आप ही लोगों में से किसी का है।

अनिल ने कहा-महाराय, आपके इस दोषारोपण का हम विरोध करते हैं।

पुलिस भपनी दुर्बलता दूसरों पर व्यर्थ दोषारोपण कर छुपाना चाहती है। हमसे, ख़ैर, कोई मतलब नहीं। पुलिस का काम है, वह जाने।

डाक्टर स्तंभित हो गये।

'हम तो केवल आपसे यह प्रार्थना करने आये हैं कि पीड़ितों के बासे के निकट सफ़ाई का प्रबंध अपर्याप्त है। हैज़े से कुछ मृत्यू हो चुकी हैं।'

डाक्टर ने अनिल की ओर नेत्र फाइकर देखा, जैसे कि सफाई और हैज़े के नाम लेने का अधिकार एक मात्र उन्हीं को हो।

बोले-जो कुछ इम उचित सममते हैं किया जा रहा है।

अनिल ने अपने को संयमित करते हुए कहा— आप क्या नगर में हेजा फैलाना उचित समभते हैं 2

अपने वाक्य का यह अर्थ निकलते देख डाक्टर चेतन हो गये। बोले—मैंने यह कभी नहीं कहा।

अनिल ने गंभीरता से कहा—नगर के निवासी अपने स्वास्थ्य-विभाग के अध्यक्ष की दृष्टि में अपने जीवन का यह मूल्य देखकर विशेष संतुष्ट न होंगे।

डाक्टर के नयनों में भय की 'छाया स्पष्ट आ गई। बोले-तुम मेरे विरुद्ध इस प्रकार का मिथ्यारोप किस आधार पर कर सकते हो ?

'आपके वाक्य का यही अर्थ निकलता है और हमारे मित्र के संमुख वह वाक्य कहा गया है।'

डाक्टर साहब अचानक नम्न हो गये, बोले — एक वाक्य को लेकर उसके पीछे पड़ने से क्या लाभ ? आपकी समभ्त में क्या किया जाना चाहिए!

अनिल ने संतोष की सांस ली, बोला, 'वीड़ितों में औषिध-वितरण का प्रबंध होना चाहिए।'

डाक्टर बोले-परंतु हमारे पास इतना धन नहीं है।

अनिल ने कहा — कीमती विदेशी औषिधर्यों की बात नहीं कहता। साधारण जड़ी-बूटियाँ इस दिशा में काफ़ी सफल हो सकती हैं।

'हमारे पास कोई वैद्य नहीं, न हकीम ही है। म्युनिस्पैलिटो इस तनिक-से काम के लिए किसो को नियत न करेगी।'

अनिल ने वहा — ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति से नगर को लाभ ही होगा। सैकड़ों मनुष्य मरने से बच जायेंगे।

डाक्टर ने कुर्सी में अपने शरीर को मीधा किया और वाणी में अधिकार लाते हुए कहा—में इस विषय में आपसे विवाद नहीं करना चाहता; पर सूचनार्थ कहे देता हूँ कि नगर के स्वास्थ्य का उत्तरदायित्व विधानानुसार केवल डाक्टर हो ले सकते हैं। वैदा या हकीम नहीं।

अनिल ने कहा—यदि डाक्टर उत्तरदायित्व लेने को तैयार न हों तो ? 'कौन कहता हैं कि वह इसके लिए तैयार नहीं है ?'

'आप हो तैयार नहीं है। हैज़े को द्वार पर खड़ा देखकर भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं।'

डाक्टर साहब को यह बुरा लगा। बोले—इस विषय में जो कुछ मुझे करना है, में कहाँगा। किसी को .....।

'हाँ, वह तो आप करेंगे ही । जिनका रुपया खाकर आप अधिकारवान बने हैं उन्हीं को है ज़े में तड़पते देखने की व्यवस्था आप कर रहे हैं।' अनिल के वाक्य में कुछ तेजी थी।

उसका प्रभाव डाक्टर साइब पर पड़ा। बोले—'तुम लोग अभी दफ़्तर से बाहर चले जाओ। कमबल्त भूखे मरते हैं, हमारा खाते हैं, और "और' वे रुके 'कमबल्त मर भी तो किस तेजी से रहे हैं कि हम क़र्जे खुरवाते-खुदवाते तंग आ गये।'

अनिल चुप रहा । गफ़्र ने लीटकर कहा—डाक्टर साहब, इस ज़िंदगी में शायद फिर मुलाक़ात न हो सकेगी । इस चेहरे को अच्छी तरह पहिचान लीजिए । क्रयामत के दिन अल्लाह के सामने मुलाकात अवस्य होगी । जो कुछ आपने कहा है, भूल न जाइएगा ।

डाक्टर साहब ने पुकारा-नबीबख्श, इन लोगों को यहाँ से निकाल दो।

#### - 80 -

जब वे अपने स्थान की ओर लौटे तो उन्होंने देखा कि पुलिस के सिपाही धुधातों में घूम रहे हैं, और सब पुरुषों को पकड़-पकड़कर एक स्थान पर एकत्रित कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि खुरोंद जबर का बहाना किये ढेर हुआ पड़ा है और खुरी प्रकार कांप रहा है।

सिपाहियों ने उसे घसीटकर खड़ा किया और केंद्रीय वृक्ष की ओर ले चले। गफ़ूर और अनिल भी पकड़कर लाये गये। पचास पुरुषों का समूह वहाँ बैठा था। उनके सामने दो-तीन सेर चावल पड़े थे जो सिपाहियों ने खुधातों के गूदड़ों को फाड़-फाड़कर एकत्र किये थे।

स्त्रियाँ चित्ला रही थीं, बच्चे रो रहे थे। आंसू और चीत्कार के बीच न्याय अपने पंजे पैनाये खड़ा था।

थानेदार ने चीखकर पूछा-हरामज़ादों, बताओ, तुममें से कोन-कौन था ?

लोगों पर स्तब्धता छा गई। कोई बोला नहीं। नारियों के वृंद में से जैनव की दृष्टि अनिल पर ठहर गई। उसकी दृष्टि विश्वासपूर्वक कहती जान पड़ी, जिसने उलमाया है वही सुलमायगा।

अनिल ने जैनब की ओर देखा, फिर सिपाहियों पर होती उसकी दृष्टि थानेदार पर जम गई। स्त्रियों का कंदन बल पकड़ गया।

थानेदार फिर चीखे — बताओ, तुममें से कौन-कौन था, नहीं तो सबको उल्टा टंगवा दूँगा।

भनिल जो पीछे की ओर बैठा था, उठ खड़ा हुआ।

थानेदार साहब के नेत्र उसपर लग गये। बैठे व्यक्तियों ने उसकी ओर देखा। वह सबके आगे जाकर खड़ा हो गया। थानेदार इसकी आशा न कर रहे थे।

क्षण भर को वह स्तंभित हो गये। फिर पूछा — क्या है ?

अनिल ने सबकी ओर देखा और फिर थानेदार साहब के नवनों में देखते हुए बोला—अपराध सब मेरा है, आप मुझे छे चलिए।

जैनब के मुख से इल्की चीख निकल गई। पर दूसरे क्षण उसका शीश ऊँचा हो गया। छाती फूल उठी।

थानेदार ने अनिल की ओर देखा। उत्तर इतना अप्रत्याशित था कि वह उसपर विश्वास न कर सके। तभी एक घटना और हो गई। गफ़्रूर उठ खड़ा हुआ, उसके पश्चात् एक-एक कर सब पुरुष उठकर खड़े हो गये।

सामूहिक बंठ से निकला, 'हम अपराधी हैं, हमें ले चलिए, भोजन दीजिए।' नारियाँ चीरकारीं, 'हम भूखी हैं। हमें ले चलिए, भोजन दीजिये, अल्लाह आपका भला करेगा।'

बालकों ने चिल्लाकर भृख की इस पुकार को शक्ति दी।

थानेदार साहब को लगा कि मनुष्य हो नहीं डाल-पात भी चिल्ला रहे हैं — हम अपराधी हैं, हमें ले चलिए, भोजन दोजिए, अल्लाह आपका भला करेगा।

थानेदार मौलाना एकरामुद्दीन धार्मिक व्यक्ति थे। भूखों की यह आवाज उनके अंतर को हिला गई। वे भूल गये कि वे पुलिस के व्यक्ति हैं। उनका शरीर काँप उठा। अपने भीतर उन्होंने हाथ जोड़कर अल्लाह से माफ़ी माँगी। आँसू आने को हुए, मुख फेरकर उन्हें दबाया। गंभीरता चेहरे पर लाकर बोले—तुम लोग बेठ जाओ।

उन्होंने जो आज्ञा दी, सिपाहियों ने उसका पालन करा लिया।

अितल ने कहा — मौलाना साहब! मैं अपराधी हूँ। इन लोगों को व्यर्थ तंग करने से कोई लाभ नहीं है। मुझे ले चिलए, ब्यवस्था की माँग पूरी हो जायेगी।

मौलाना ने सिर से पैर तक उस दुबले-पतले सूखे युवक को देखा। उसके मुख पर जो शांति और नयनों में जो संतोष उन्होंने पाया उससे उन्हें ईर्ष्या हुई। क्या करें, यह निश्चय न कर पाये। पूछा—तुम्हारा नाम !

'अनिल।'

'क्या करते हो !' 'इन्हीं लोगों को भांति भूखा मरता हूँ।'

थानेदार एक डग पीछे हट गये। साधारण व्यक्ति के साथ वह व्यवहार कर सकते थे, पर नर-कंकालों के प्रति क्या रुख रखें यह समम्म में न आया।

मन में गूँजा, 'क्या करते हो ? भूखा मरता हूँ।'

उन्हें अपने बच्चों का ध्यान आया । उन्होंने अनिल को अलग बुलाया । पूछा — ठीक बताओ •••••।

अनिल ने उत्तर दिया—मुख्य अपराधी मैं हूँ। जितनी संख्या क्षुधातों की आप देख रहे हैं, सभी को उस चावल का भाग मिला है। आध सेर से अधिक किसी के हिस्से में नहीं आया। अन्न खाने में अपराधी सब हैं, पर मुख्य अपराधी मैं हूँ, यद्यिप मैंने एक छटांक से अधिक उसमें से नहीं लिया है।

मौलाना अपने कानों पर विश्वास न कर सके। तभी खुरोंद और गफ़ूर निकट आ गये। गफ़ूर बोला—हजूर, आप इस लड़के की बात का एतबार न करें। यह कहाँ तक अपराधी हो सकता है, यह आप स्त्रयं अनुमान कर सकते हैं, असली अपराधी तो मैं हूँ।

खुर्शेंद ने भी वही बात दुहराई।

अन्य लोग भी उनके निकट आने लगे। पुलिस ने उन्हें दूर हो रोक दिया। मोलाना बड़े पशोपेश में पड़ गये। यदि भूख का प्रश्न न होता तो वे अपने अधि-कारों का प्रयोग निद्वंद्व करते। बोले—तुम तीन व्यक्ति हो। हमारे पास भी भोजन की ""। में एक व्यक्ति को हो गिरफ्तार करना चाहता हूँ। तुम तीनों आपस में फ़ैसला कर लो कि कौन अपराधी है!

अनिल ने कहा - ईमानदारों से तो अपराधी मैं हूँ, मुझे ही जाने दो। गफ़्र ने विरोध किया - तुम हमारे दिमाग्र हो। तुम्हारे जाने का अर्थ यह है

कि भविष्य में किसी प्रयत्न की आशा न करें।

खुरोंद ने दोनों का विरोध किया — गफ़्र भाई, यदि भिनल दिमाय है तो तुम हमारी भुजा हो। तुममें से किसी का जाना उचित नहीं। मैं जा सकता हूँ। एक लड़का है, अल्लाह की मजी होगी तो तुम लोगों के साथ पल जायेगा।

अनिल और गफ़्र स्तब्ध रहे। खुरोंद के कथन में सत्य का अंश अधिक ही था। वह आगे बढ़ गया। बोला—महाशय, मुझे ले चलिए, असलो अपराधी मैं हूँ।

खुरोंद को साथ ले थानेदार चले तो उसका बारह वर्ष का लड़का, जिसकी मा अभी तोन दिन पहिले मरा थी, आकर पिता से चिपट गया।

खुरोंद ने उसे गफ़्र को सींपना चाहा; गफ़्र ने जैनब को ओर संकेत किया। खुरोंद जैनब को लक्ष्य करके बोला— यह बेटा, बहन, तुम्हें सींपे जाता हूँ, देखना, जब तक दुनियाँ में रहे...। इससे आगे वह न बोल सका।

जैनब ने शमशाद को छाती से लगा लिया ।

खुरोंद शीघ्र ही आंखों से ओमल हो गया। अनिल और गर्रूर गंभीर हो गये। अनिल को लग रहा था जैसे कि वह महान पातक करके खड़ा हो। उसके पेर डगमगाने लगे। निकट था कि वह भूमि पर गिर पड़ता कि गर्रूर ने उसे बीच में सँभाल लिया।

#### -88-

अनिल ने यद्यपि सबको अपने पास चावल न रखने का आदेश दिया था फिर भी कुछ लोगों ने उसके कथन की अवज्ञा को। संसार में जितने मनुष्य अपराध करते हैं सभी को परमात्मा उसी समय दंडित नहीं करता। यदि वह ऐसा करने लगे तो अपराधों की संख्या में पर्याप्त कमी हो जाये, पर साथ ही संसार की बहुरूपता भी विनष्ट हो जाये।

तैयब ने चावल रखा कि मनमाना पैदा लेगा और देगा। पर पैसा जो था वह तो पहिले ही खुधातों के पास से जा चुका था। सोचा — अपने ही खाने के काम में आयेगा।

पर अपने पास देखकर कहीं अन्य श्चिघार्त उसपर द्वट न पहें इसिलए अत्यंत गुप्त रीति से उसके रखने का प्रबंध किया। इतना करने पर भी उसके पास कुछ अन्न है, यह लोगों में अफ़वाह फैल गई।

तंयब सोचता था कि उसने अनिल, पुलिस और संगी श्रुधार्ती सबको धोका दिया है। जिन लोगों ने समम्मने की आवश्यकता समम्मो, उन्होंने सममा कि कुछ

भी हो, तैयब अनिल का संबंधी है। यदि दस-बीस सेर चावल छुपाकर उसे दे दिये अपने होंगे तो कोई बड़ी बात नहीं।

निकटवर्ती समालोचक ने कहा—ऐसे लोगों पर क्या विश्वास किया जाये, जो नेता बने फिरते हैं, और नेतापन की आड़ में अपनी हथेली गरम करते हैं।

इस प्रकार की कल्पनाओं और तकीं ने कुछ उत्साही लोगों को तैयब और अनिल दोनों के विरुद्ध कुद्ध कर दिया।

तैयब से कुछ इटकर एक दंपित का डेरा था। रहमान और उसकी पत्नी नूरजहाँ। रहमान की तबियत जो भूख से खराब होनी प्रारंभ हुई तो अब रोग पर समाप्त होने जा रही थी।

वह धीरे-धीरे सूखता जा रहा था। नूरजहाँ उसके निकट बैठतो, उसके सूखे हाथों को अपने हाथ में लेती और एकटक उसके मुख की ओर देखती रह जाती। जीवन के सुखद क्षण स्मरण आ जाते। जब वह दोनों धान के खेतों में एक साथ मज़दूरी करते थे, लौटते समय तालाब में से मछलियां चुराकर वापिस आते थे।

इसी बीन में अल्लाह ने एक लड़का दिया। सबने खुशी मनाई। पर साल भर का होकर वह चल बसा। नूरजहाँ ने सोचा, आशा की उसे कि अपने को ठगने की चेष्ठा कर रही हो। सोचा, यदि वे दोनों जोवित हैं तो संतानें और हो जार्येगो। पित की छाती में शीश छुपाकर, उसके प्रेम में उसने मा के हृदय को फटने से रोका और अब वही प्यारा व्यक्ति धीरे-धीरे मृत्यु की ओर अप्रसर हो रहा था।

रहमान की जीवन पर पकड़ अत्यंत कठोर थी। मरने की उसकी इच्छा तिनक भी न थी। दुःख-सुख में कैसे भी हो वह अपनी नूरजहाँ का साथ नहीं छोड़ना चाहता था।

नूरजहाँ ने मुख फेरकर आँसू पोंके और फिर हाथ से उसके ललाट पर पड़े बालों को पोंके की ओर इटा दिया।

रहमान ने नूरजहाँ की ओर देखा, दो बूँद पानी उसके नयनों में आ गया। वह जानता है कि उसका रोग शरीर में बल आते ही चला जायेगा। पर शरीर में बल कहाँ से आये।

उसे ज्ञात है कि दान का जितना अन्न संभव है उतना नूरजहाँ पा रही है, पर वह अपर्याप्त है। कितने ही दिनों से अधिक अन्न पा छेने की बात उसके मन में उठ रही है। वह उसे अपने मन में बलात् बंद रख रहा है। यदि वह अपनी इस इच्छा को प्रकट करेगा तो नूरजहाँ को व्यर्थ दुःखी करेगा। नूरजहाँ अधिक अन्न कहाँ से लायेगी ?

रहमान का हाथ दवाकर नूरजहां ने पूछा — 'क्यों, क्या बात है ?

रहमान ने नेत्र मूँद लिये। नूरजहाँ के नेत्रों में देखने की उसकी शक्ति न रही। वह जैसे दृष्टि मिलते ही रो उठेगा। उसका हृदय भर आया।

पर नेत्र मूँदने से काम चला नहीं। नेत्रों में जो पानी भरा था, वह पलकों से बाहर आ गया। नूरजहाँ ने आंसू पांछते हुए पूछा—क्यों, क्या बात है ?

पित के नयनों में आँसू देखकर उसके पैरों के नीचे से पृथ्वी सरक गई। वह भयभीत हो गई। रहमान अब कितना ही क्षीणप्राण था, सर्वदा उसे साहस दिया करता था। वह कष्ट के यह दिन पित की मानसिक शक्ति के सहारे काट रही थी। आज अचानक उसे टूटता देख वह घबरा गई।

बोली तुम्हें मेरी कसम, बताओ बात क्या है ?'

रहमान ने बहुत चाहा कि वह न बोले, पर समय आता है, जब मनुष्य की दुर्ब-लंता उसकी शक्ति के विरुद्ध सफल हो जातो है और तिनक से आश्रय को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा देती है। दढ़प्रतिज्ञ क्षत्रिय क्षमायाची होकर कायर की भौति रोने लगता है।

उसके मुख से निकला — 'यदि कहीं से चार दिन भी पेट भर भोजन मिल जाता तो · · · ]'

अब नूरजहाँ को बारी थी। उसकी अपनी सोमाएँ वैसे ही स्पष्ट थीं, अकाल ने उन्हें स्पष्टतर कर दिया था। वह मोजन कहाँ से लायेगी ? आशा जगने से पहिले ही विफलता के बोफ से कुचल उठी।

रहमान ने कहने को कह तो दिया, पर बहुत बड़ी भूल वह कर बैठा है, यह उसे शीघ्र ज्ञात हो गया।

#### - 22 -

नूरजहाँ पित की इस अंतिम इच्छा को पूर्ण करने का प्रयत्न करने लगी।
उसे ज्ञात हुआ कि तैयब के पास चावल हैं, यदि वह उससे प्राप्त कर पाती तो!
पिहले नूरजहाँ ने तैयब से पड़ोसी के नाते अल्लाह के नाम पर विनतों की।
तैयब ने उसे डाँटकर भगा दिया। नूरजहाँ अपना मुख लेकर चली गई।

पर उसने हार नहीं मानी । तैयब के पास भोजन है ; वह जैसे भी होगा उसे प्राप्त करेगी ।

रहमान के आंस् वह नहीं सह सकती। उनकी कल्पना करते ही जैसे उसके प्राणों में एक घुटन प्रारंभ हो जाती। साँस बंद होने लगती और लगता कि वह फट जायगी। अंग इधर-उधर दिखर जायेंगे।

कुछ समय में अँधेरा हो गया। वह इधर-उधर घूमकर पुनः लौट पड़ी। तेयव की मोपड़ी के चकर काटने लगी।

सलीमा ने पूछा 'कौन ?'

तैयब ने वहीं बैठे-बैठे उत्तर दिया- 'कोई नहीं।'

नूरजहाँ ने प्रश्नोत्तर दोनों सुने । आशा में वृद्धि हो गई । वह वहीं इधर-उधर चक्कर काटती रहो ।

तैयब कुछ देर में बाहर गया । नूरजहाँ से बोला — 'तू जायेगी नहीं ?'

नूरजहाँ उसके पैरौं पर गिर पड़ी। बोली—'अल्लाह के नाम पर कुछ चावल दे दो।'

तैयब ने मत्यका देकर अपने को छुड़ा लेना चाहा—पर नूरजहाँ ने उसके पैर न छोड़े।

वह अपने को अत्यंत दृढ़ बना लेने का प्रयत्न कर रहा था। वह भी भूखा मर रहा है, कि अचानक करुणा का एक फोंका आया। वह हिल गया और पावभर के लगभग चावल उसने नूरजहाँ को दे दिये।

तैयब ने चावल देकर मोंपड़ी में प्रवेश किया तो बच्चे सो चुके थे। सलीमा अंधकार में उसकी प्रतीक्षा करतो ऊँघ गई थी।

तैयब ने सलीमा को जगाया नहीं। वह चुफ्चाप लेट गया। पर उसका मन कोंपड़ी से बाहर-चला गया। नूरजहाँ से वह अपरिचित नहीं। वह नवयुवती है।

नूरजहाँ का स्वरूप बारंबार उसके संमुख आने लगा। उसे अनुभव हुआ कि नूर-जहाँ उसकी कृतज्ञ है और उसका नूरजहाँ पर विशेष अधिकार है।

### - 83 -

तीन-चार दिन रहमान को जो भोजन अधिक मात्रा में प्राप्त हुआ, उसने उसमें नवीन शक्ति का संचार कर दिया। जब उसे इस शक्ति का अनुभव हुआ तो उसकी बुद्धि जागी। मन में प्रश्न उठा कि नूरजहाँ ने यह अन्न कहाँ से, कैसे प्राप्त किया है ?

शुभातों के इस पड़ाव में बात करनेवालों का अभाव न था। बाते जितनी अधिक होती हैं, सूक्ष्मता की ओर उनकी छतनी ही प्रगति होती है। रहमान की शक्ति को एक नवीन सहायक प्राप्त हो गया। अपने अत्यंत हितेषी पर भोजन के विषय में कम भाग्यशाली जफर के मुख से उसने कुछ सूचनाएँ प्राप्त की । उसका चेहरा लाल हो गया।

मुद्री भर चावलों का जो मूल्य वह चुका रहा है वह उसे असहा हो गया। उसने जफर से बातचीत बंद कर दो। अपने भीतर खौलने लगा। जो में आया कि जो भात खाया है सब कय कर दे।

उसने मुख फेर लिया और काँपने लगा। न्रजहाँ जब आई तो वह अत्यंत गंभीर बन गया। साधारण अवस्था में वह उसे गालियाँ देता और पीटता भी खूब। और फिर घर से निकाल देता। पर आज वह उसकी ओर देखता भर रह गया।

नूरजहाँ ने जब नित्य की भाँति चावल उबाले तो रहमान ने कहा—चार्षल नुकसान करते हैं, पेट में दर्द हो जाता है।

स्वर में कुछ था पर नूरजहां का ध्यान उस ओर नहीं गया।

### -88-

रात्रि के अंधकार में अनिल ने स्वप्त-सा देखा कि कोई मनुष्य उसे हिल्हिक जगा रहा है। उसने अनुभव दिया कि मनुष्य सूखा कंकाल है, जो थर-थर कीप रहा है।

पूछा-- 'क्या बात है भई !

कंडाल ने अनिल का हाथ और भी कठोरता से पकड़ लिया। बोला---'मेरे साथ आओ।'

अनिस्न उसके साथ गया। कुछ दूर चलकर बह कंकाल घूमकर खड़ा हो गया और अनिल के दोनों कंथों को दढ़ता से पकड़ लिया। शिकंजे की भौति उन्हें जकड़ते हुए बोला—'सुनते हो, मैं तुम्हारे तैयब का खून कर आया हूँ।

भनिल चिहत उनींदा खड़ा रहा। 'हौन व्यक्ति है यह पहिचान न सका। पर व्यक्ति उसे पहिचानता था।

अनिल ने पूछा-- 'बात क्या है ? घबराओ नहीं।'

रहमान कांपता स्हा । अनिल को छोड़ने का उसका साहस न हुआ । उसके पैर महान दुर्बलता अनुभव कर रहे थे ।

वह फिर बोला—मैं तैयब का ख़ून करके आया हूँ। ऐसे कोड़े का दुनिया से वठ जावा अच्छा।

अनिल ने उस व्यक्ति के पंजे से अपने को छुड़ाकर उसे शांत करने को चेष्टा की।

पर रहमान ने अपनी सूचना तिहराई । वह बैठेगा नहीं । उसने तैयब के साथ''।

भनिल ने कहा—यदि तुमने ख़ून किया है तो थाने जाओ और उसका प्राय-श्वित्त करो ।

याने का नाम अनकर पहिले तो रहमान का हृदय कांपा, परंतु फिर उसे अनुभव हुआ कि संसार में और कोई स्थान उसके लिए अब रह नहीं गया है। जिसके लिए अब बह जीना चाहता था वही उसकी पहुँच के बाहर निकल गई है। उसके लिए अब बीवन-मरण में कोई भेद नहीं है। एक बोल बोल जाने की भावना उसमें आ गई। का बाहर तो पर जम गये। भूमता मस्तिष्क नहों में स्थिर हो गवा। वह थाने की ओर चल पड़ा।

पहरे पर जो सिपाही था उसकी ओर उसने दो क्षण देखा। संगीन को चमक एक भय देकर मोहक हो उठी।

'कौन ?' सिपाही ने लककारा।

रहमान प्रकाश में गया । बोला—ह्वलदार साहब, मैंने ख़न किया है ।

सिपाही ने सिर से पैर तक उसे घूरा। डॉटकर बोला—जायेगा नहीं यहाँ से ! इरामज़ादे रात को भी चैन नहीं लेने देते।

रहमान ने कहा-ह्वलदार साहब !

'में सब समम्तता हूँ। यह चालाकी यहाँ न चलेगी। साले को बाहर खाने को नहीं मिला तो सोचा कि चलो थाने में। यहां कोई सदाबरत खुला है ?'

रहमान ने एक क्षण उसकी ओर देखा । वह हिला नहीं ।

'जाता है या नहीं । संगीन भोंक दूँगा ।' रहमान ने चमकती संगीन की ओर देखा । जिसके मोह में वह पड़ा था, उसी के दर्शन कर अब कांप उठा । दो क्षण ठिठका, कांपा और फिर घूम पड़ा ।

उसके शरीर का समस्त बल जैसे उस चमकती संगीन ने पी लिया हो। चार कदम चला और फिर उस अभेदा अधंकार में मानव नेत्रों से सदा के लिए अहस्य हो गया।

#### - 84 -

अनिल के संमुख जीवन की कठिनता बढ़ती जा रही थी। इसलिए नहीं कि उसे कुछ करना पढ़ता था, वरन् इसलिए कि कुछ करना न पढ़ता था। भोजन जो मिलता था, लंगरों से मिल जाता था। और यह भोजन एकत्रित करने में ही प्रायः पशुओं की भौति, उसका सब समय निकल जाता था।

वह अपने चारों ओर देखता; रोग और अभाव की व्यापकता और गंभीरता। उसपर विचार करता। जी चाइता कि इन्हीं भूखों और रोगियों के निकट रहे। मरते समय दो सहानुभूति के शब्द कहे। पर उसे भोजन के लिए कुत्तों की भौति एक स्थान से दूसरे स्थान पर दौड़ना पड़ता है।

्रमानव की इस अवस्था पर उसे दया आती । वह असंतुष्ट हो जाता, और फिर यह दया घृणा में परिवर्त्तित हो जाती । वह ऐसा अन्न ग्रहण क्यों करे ?

पर जीवन का तकाज़ा था। विभिन्न शक्तियों और पदार्थों को एकत्र कर किसी जादूगर ने फूँक मारकर जो एक चलता-फिरता बक्स बना दिया है, उसे वह सरलता से रखने को तैयार था। इसलिए मन मार भोजन के लिए जाता रहा।

निकट ही एक बुढ़िया पड़ी थी। अपने पति, पुत्र, वधू सबको खोकर उसके जीवन का आश्रय अब एक चार वर्ष का पोता रह गया था। यह अरविद अनिल को बहुत भाता था। दिन भर वह उसी के पास खेलता रहता था।

अनिल जब उधर से निकला तो पुकारा-- 'अरविंद !'

पर बालक का विहँसता स्वर उसे सुनाई न पड़ा। श्रानल के हृदय में एक पीड़ा हुई। उत्सुकता बढ़ी। बह बुढ़िया के गूदड़ों के निकट गया। देखा, बुढ़िया का मुख उत्तरा हुआ है। पूछा—'अरविंद कहाँ है!'

वृद्धा ने अपने गोद में पड़े गूदड़ की ओर संकेत किया, और एक हाथ से गूदड़ हटाकर अरविंद का मुँह दिखा दिया।

अनिल ने देखा कि अरविंद ज्वर में मत्त पड़ा है। उसने नाड़ी देखी। क्योलों को थपथपाया। असहाय वह !

दादों के मुख की ओर देखा। उसके हाथों के तोते उड़े हुए थे। पुकारा—'अरविंद!' अरविंद ने सुना नहीं। अनिल ने हाथ से हिलाते, हुए पुनः पुकारा—'अरविंद!' अरविंद ने नेत्र खोले। पहिचान की मुस्कान मुख पर आ गई। पर तुरंत ही ज्वर के प्रकोप ने उसे अथिखली कली की भौति मसलकर नष्ट कर दिया।

अनिल के हृदय में उठा— वह अरविंद के स्थान पर रोगी हो जाये। अरविंद, अपनी वृद्धा, असहाय दादी का एक मात्र आश्रय अरविंद, इस मंस्ट से बच जाये। पर "।

अनिल अधिक समय तक वहाँ ठहर न सका। उसे अनुभव हुआ कि अरविंद की दादी भोजन कीने ने जा सकेनी ; पर उसे भोजन लाना आवश्यक है। जी में यह भी आया कि रुद्ध जाये, पता नहीं किस समय उसकी सहायता की आवश्यकता पड़ जाये।

शरीर पक्ष ने कहा कि शरीर है तो सब कुछ है। तभी जैनक ने पुकारा—'देर हो रही है, भीड़…।'

अनिल अरविंद के निकट से उठ खड़ा हुआ। वह स्वयं चला जा रहा था, पर उसे लग रहा था कि उसके भोतर से बहुत से तंतु अरविंद में समाये हुए हैं, और अब खिंच रहे हैं, उसमें पीड़ा उत्पन्न कर रहे हैं।

वह कराह उठा। पर शरीर रखना है, और जैनब ••। वह चला गया।

अरविंद की दादी ने दिन भर कुछ न खाया। अनिल ने जो पाया था उसमें से कुछ उसे देना चाहा, पर बृद्धा ने स्वीकार न किया। बोलो—'बम भैया, मेरा खाना-पीना हो चुका।'

अनिल अपनी विवशता पर रो दिया। निवासी इतने सभ्य हैं; देश इतना उन्नत है, बड़े-बड़े कारखाने हैं। सहस्रों मील लंबी रेलें और सड़कें हैं, विद्वानों का प्राचुर्य हैं, पर खाने को नहीं है, और उसके प्यारे अरविंद के लिए कहीं दो बूंद औषधि नहीं है। विवशता के शिकंजे में कसा वह मसीस उठा।

शौषियाँ या चिकित्सक किसी को बचा ले जाने का ठेका नहीं लेते । पर एक साध है जो मन में रह जातो है, और संसार का प्रत्येक बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा कार्य किसी न किसी व्यक्ति की मन की साध पूरी करने के लिए होता है।

अरविंद बेसुध पड़ा रहा। उसने नेत्र नहीं खोछे।

उसको दादो उसे लिये बेठी रहो । अनिल इधर-उधर छटपटाता मँडराता रहा ।

#### - 88-

वह घूम रहा था कि मुनीर ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। अनिल जैसे चौंका —'कौन ?'

'भाभी बुला रही हैं।'

भनिल ने मुनीर की ओर देखा। सूचना उसने सुनी नहीं थी। बोला, 'क्या है ?' 'भाभी बुला रही हैं।'

भनिल ने शीश ऊँचा किया। बादल के दो उड़ड़े आढ़ाश पर तैर रहे थे। सूर्य

जैसे अस्ताचल पर पर टेककर एक क्षण विदा लेने से पूर्व संसार को भली-भाँति देख लेने के लिए ठहर गये हैं।

अपनी विवशता से अनिल स्वयं दुखित था । कभी-कभी मन में उठता, अरविंद मरता है तो मरे, उससे क्या ? उसकी दादी यदि रोती है, पागल होती है, तो हो, इससे क्या ? वह अपने हृदय से असंतुष्ट हो जाता । इतना कष्ट सहकर वह पत्थर क्यों नहीं हो गया।

अब मुनीर ने उसे बुलाया है। उसने सोचा कुछ नहीं, उसके साथ हो लिया। अपनी मोपड़ी के सामने सलीमा बैठी थी। अनिल को मुनीर के साथ आता देख वह उठी। आगे बढ़कर बोली, 'दूल्हा भाई, तुम तो...।'

श्रीनल ने अपने ऊपर से सुन्नता का आवरण इटाकर वास्तविक स्थिति समम्मने का प्रयत्न किया।

बोला—'हँ, अरे तुम अच्छी तो हो ?' सलीमा मुख काढ़े उसकी ओर झुटपुटे में देखती रह गई। वह अनिल को समक्त न पाई।

'मुनीर के भाई को मृत्यु …।'

अतिल कुछ और जागा। अपने प्रश्न पर कुछ लज्जा अनुभव करने स्था। वह कुंठित हो गया। पुरुषद्दीन इस नारों के निकट वह इस समय क्यों आया है ? बोला— 'सब ठीक है ? हाँ, मैं चलता हूँ।'

बैठते हृदय से सलीमा ने पूछा—'क्यों ?'

'अत्यंत आवश्यक काम है।'

'दूल्हा भाई,' पीठ फेरते अनिल का हाथ पकड़कर सलीमा ने रोका ।

अनिल पर इस स्पर्श से शांति का आवरण पह गया। हाथ छुड़ाने की चेष्टा उसने न की। बोला मूढ़ की भाँति —'क्या बात है ?

'तुम भागना क्यों चाहते हो ?' सलोमा ने पूछा।

. 'क्यों ?'

'क्यों, क्या १ दूल्हा भाई, तुम बहुत सीधे हो।' अभिल गंभीर हो गया। बोला—'क्या बात है १'

सलीमा उसे मोपड़ी में घसीट ले गई। मुनीर बालकों में भिल गया। सलीमा ने अनिल को बैठाया। स्वयं निकट बैठकर बोली—'दूल्हा भाई, तुमने तो इस तरफ्र मुँह उठाकर देखना भी गुनाह समभ्त रखा है।'

भनिल चुप रहा। वह अपने को विचित्र स्थिति में पा रहा था।

'तुम्हारे साळे को किसौ ने परसों मार डाला।'

इस वाक्य का पूणार्थ अनिल पर धीरे-धीरे खुला। रात्रि के समय जो उस कंकाल ने उसे तैयब का खून कर आने की सूचना दी थी, वह क्या वास्तव में सत्य थी ?

वह अब तक उसे स्वप्न की घटना समक्त रहा था। पुलिस के भय से तैयब की हत्या को लोगों ने साधारण है जे की मृत्यु में परिवर्तित कर दिया था। सलीमा तो पहिले ही पुलिस की जांच पड़ताल से आतंकित थी।

तैयब का क्या वास्तव में ख़्न हो गया ? तैयब की हत्या ? अनिल को एक धका-सा लगा। तैयब का ख़्न क्यों हुआ ?

बोला—'वैसे हुआ ?'

'कुछ पता नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी है, उसमें किसी का चारा नहीं। सुबह देखा तो उसे · · · पाया ।' आगे वह बोली नहीं। अँधेरे में अनिल के मुख को ध्यान से देखने लगी, जैसे कि इस समाचार का उस पर प्रभाव पढ़ लेने को चेष्टा कर रही हो।

दृष्टि असमर्थ थी, पर कान उसकी सहायता कर रहे थे। अनिळ को साँस की गति में कुछ परिवर्त्तन उसने अनुभव किया। वह कुछ आश्वस्त हुई।

अनिल ने जैसे जागकर कहा — 'अब ?'

सलीमा के मन में भी गूँजा, 'अब ?' और इस 'अब ?' के प्रहार से उसके जीवन को पूरी इमारत कॉप उठी। 'अब !'

'तुम्हीं एक अपने हो, जो करोगे बही होगा।'

अनिल ने देखा कि सलीमा ने जिह्ना के तनिक-से आघात से समस्त उत्तरदायित्व उत्तक ऊपर डाल दिया। वह खुप रहा। सलीमा शंकित हो गई। बोली—'दूल्हा भाई, समय कैसा चल रहा है, यह तुमसे छिपा नहीं है। ऐसे स्थान पर अकेली औरत का निवाह कैसे हो सकता है ?'

# सागर सिरता और अकाल

अतिल जुप रहा। सलीमा ने कहा—तुम स्वयं सोच लो। तुम्हीं अपने संबंधी हों। यह छोटे-छोटे बच्चे तुम्हें छोड़ अब किसका..।'

अनिल की चुप्पी से वातावरण में एक तनाव आ रहा था। उसने एक विचित्र आतंक निर्मित कर दिया था। उसी से प्रभावित सलीमा का वाक्य बीच में रुक गया। अनिल निर्चय न कर पा रहा था कि क्या करे ?

सलीमा ने अनुभव किया कि अनिल यह उत्तरदायित्व लेते काँप रहा है। यदि अनिल ने इस समय आश्रय न दिया तो क्या होगा। उसे भविष्य में अंधकार के अतिरिक्त और कुछ दिखाई न पड़ा।

वह कौंप गई। जी में आया कि अनिल के पैर पकड़कर आश्रय की भीख माँगे। पर फिर सँभली।

वह नारी है। भीख मांगना तो अंतिम उपाय है। उससे पहिले कुछ प्रयत्न कर देखना चाहिए।

उसने साहस बांधा। मुस्कान चेहरे पर लाई और फिर मुस्काते स्वर से कहा— 'दल्हा भाई, तुम तो जाने किस सोच में पड़ गये।' उसके हाथ का स्पर्श किया।

भनिल जैसे जागा। बोला--'नहीं तो।'

स्लीमा ने अनिल का साहस बढ़ाया। बोली—-'चिंता की बात नहीं है। हम दोनों हैं, मोपड़ी है, यहीं रहेंगे।'

अनिल जैसे चौंका।

'तुम बड़े सौधे हो, मुझे बहुत अच्छे लगते हो। शक्तीक तुम्हारे लिए...।'

अनिल शांत बैठा रहा । जो प्रस्ताव आ रहा था, उसे अब पूर्णतया समम्म पाने के कारण ही उसकी अस्थिरता बढ़ गई थी । मन में बड़े घुमाव-फिराव के साथ उठता था कि वह उठकर भाग जाये । पर सलीमा क्या समझेगी ? उसपर सलीमा का उत्तर-दायिख कुछ तो है ही ।

सलीमा ने उसे अपनी ओर खींचा। उसका वक्षःस्थल अनिल के कंधे से छू गया। दोनों के शीश अत्यंत निकट आ गये। सोसे एक-दूसरे का स्पर्श करने लगी। अनिल के भीतर से किसी ने कहा—अनिल छायाग्राहिणी से बच।

अनिल की आत्मा ने जैसे बंधे पंख फड़फड़ाये। पर अनिल, उठा नहीं। उसे लगा कि वह बालक-सा सलीमा की गोद में पड़ा है।

तभी एक घटना हो गई। अनिल को अनुभव हुआ कि तप्त खुरदरे दो ओठ कंपित उसके कपोलों का स्पर्श कर रहे हैं। अनिल अब संपूर्णतया जग गया। 'नहीं, वह बँधेगा नहीं।'

वह सीधा होकर बैठ गया। बोला--'तुम चिंता न करो, सब प्रबंध हो जायेगा। हां...।'

'भाभी' मुनीर ने पुकारा।

'अरे, शफीक कहाँ है ?' सलोमा ने पूछा।

'यह रहा।'

अनिल ने कहा—'यह स्थान छोड़ देना होगा। जहाँ मैं हूँ वहीं तुम्हारे लिए...।'

'जैसा तुम ठीक समको।'

अनिल ने उठकर शक्रीक को गोद में ले लिया। वह नीचे उतरने के लिए मच-लने लगा।

अनिल चला गया।

-80-

अनिल ने जैनब से कहा—तुम अरविंद की दादी की खबर ले लो, हम मुनीर का डेरा इधर ले आर्थे।

जैनब ने आज्ञा पालन किया, पर अनिल की ओर संदिग्धं दृष्टि से देखा। सलीमा अकेली नारी है, यह उसे ज्ञात है। अनिल उसे लाकर अपने निकट स्थान दे रहा है। यह घटना जैनब के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण थी।

अब तक अनिल के विषय में वह पूर्णतया निश्चित थी। सुनती है कि मेहर ने उसपर अधिकार कर लिया था, पर उसके लिए यह तथ्य कथा मात्र है। उसने मेहर को देखा नहीं। अनिल कभी उसकी चर्चा नहीं करता। पर सलीमा और अनिल का संपर्क ! अनिल उसका नंदोई है। आकर्षक हैं।

जैनब को लगा कि अनिल की रक्षा अब आवस्यक है। अनिल किसी का न हो, इसी में उसे संतोष है। सलीमा और अनिल की एक साथ कल्पना कर उसके हृदय में तीव्र कटन प्रारंभ हो जाती है। उसने अनुभव किया अनिल की रक्षा की समस्त जिम्मेदारी उसपर है।

जैनब ने देखा कि दादो लेटी है और अरविंद उसके निकट।

'क्या हाल है ?' उसने पूछा।

'ज्वर उतरा नहीं ।' शांत स्वर मे दादी ने कहा।

जैनब ने अरविंद को स्पर्श किया। शरीर तवा-सा तप रहा था। वह स्थिर हो गई, देखती अरविंद की ओर रहो और सोचती अनिल के विषय में। अरविंद को चेचक निकल रही है इस ओर उसका ध्यान नहीं गया।

'मैं अभी आ रही हूँ।' और वह वहाँ से चली गई।

सलीमा के निवासपरिवर्त्तन के समय उसने अपनी उपस्थित आवश्यक सममी। अनिल मोपड़ी ठीक कर रहा था। गफ़ूर शफीक को लिये हुए था और सलीमा अपने गृद्ध एक ओर रखकर माड़ू लगा रही थी। जैनब जाकर निकट खड़ी हो गई। सलीमा की ओर ध्यान से देखा जैसे कि उसका बिहरंग देखकर उसके भीतर अनिल के प्रति सब भाव पढ़ लेना चाहती थी। उसे लगा कि तैयब मरा ही क्यों ? क्या उसे मरने को और समय न था।

गफ़ूर की ओर उसने देखा। सलीमा का शफ़ीक उसे गफ़्र की गोद में कुछ ठीक-सा जँचा। उसने देखा कि अिल पसीने से तर है। मोपड़ी बना रहा है, क्यों ? मोपड़ी सलीमा के लिए!

बोली-अरविंद की तबियत अधिक खराब है, उसे देख छेते तो ...।

जैनब की वाणी सुनकर अनिल चौंका। शीश उठाकर सलीमा और गफ़्र की ओर देखा और फिर जैनब की ओर।

'क्या बात है !'

'हालत कुछ बिगइती' '।' जैनव ने सूचना दी।

अनिल ने काम में शीघ्रता प्रारंभ की। पर कुछ क्षण में उसे लगने लगा कि

इसमें व्यर्थ देर हो रहो है। यह साधारण मोपड़ी है और उस ओर अरविद के जीवन का प्रश्न है।

अरविंद की कोड़ाएँ उसे स्मरण आ गईं। उसे लगा कि कोपड़ी कुछ देर ठहर सकती है। उसके हाथों से शक्ति क्षोण हो रही है। वह इस काम में मन नहीं लगा सकेगा। पर यह काम भी \*\*\*\*\*। और तब अचानक उसके हृदय पर एक प्रहार-सा लगा। वह काम छोड़कर अरविंद की ओर चल दिया।

जैनब को संतोष हुआ। वह स्वयं अनिल के अधूरे कार्य को पूरा करने में लगी। अनिल ने देखा कि अरविंद की दशा वास्तव में चिंताजनक है। चेचक उसके निकल आई है। अरविंद की दादों को उसने जगाने का प्रयत्न किया, वह जागी नहीं। निरंतर जागने से उसकी नींद भीषण थी। अनिल ने उसे जगाने का प्रयत्न बंद कर दिया।

अरविंद कराहने लगा था, उसे अनिल ने गोद में उठा लिया। वेचक घोरे-घोरे उभरी आ रही थी। उस प्यारे-प्यारे चेहरे को उसने अपनी गोद में दानों से भरते देखा। अरविंद के प्रति उसका मोह बहुत गहिरा था। उस लगभग बेसुध बालक को भी जैसे अनिल का स्पर्श अनुभव हो गया। उसका कराहना कम हो गया। उसकी आत्म-शक्ति को बल प्राप्त हुआ। उसने शांत नेत्र मूँद सब सहन करने का प्रयत्न दिया।

अनिल अरविंद को लिये बैठा रहा। कितनी देर, यह उसे पता न चला। जैनक ने पुकारा—आज खाने को लेने नहीं जाओगे क्या श अनिल ने चौंक कर जैनक की ओर, अपने चारों ओर और फिर आकाश की ओर देखा। श्रुधार्त भोजन लेने जा चुके ये। आकाश में कुछ बादल उह रहे थे। सूर्य की किरणें बल संचित करती जा रही थीं।

मन में उठा — भोजन तो चाहिये। उसने भरविंद को गूदड़ों पर लिटा देने के लिए अपनी गोद से इटाया। तिनक हिलते ही भरविंद कराह उठा। करुणा अनिछ के मुख पर आ गई। हृदय में पीड़ा उठो। उसका मनोरथ इनके भार के नीचे दबकर रह गया।

अरविंद की दादी की ओर देखा। वृद्धा अब भी मुख फाड़े सो रही थी। आधी दर्जन मिक्खयाँ उसके ऊपर भुनभुनाती मँडरा रही थीं 'नहीं, मैं नहीं जा सकूँगा।' अनिल ने कहा।

'भूखे कितने दिन रहोगे ?'

'तुम जाओ।'

'यह ठीक नहीं कर रहे हो। यदि शरीर ही नहीं रहेगा तो यह सेवाकाय कैसे चछेगा ?'

अनिल को तर्क का बल अनुभव हुआ। उसने फिर अरिवंद को पृथक करना चाहा, वह रो उठा। उसने नेत्र खोले, दृष्टि अनिल से मिली। उसने जैसे पूछा— चया मुक्ते छोड़कर चले जाओंगे ?

अनिल ने कहा-नहीं, में नहीं जाऊँगा।

जैनब ने ध्यानपूर्वक अनिल की ओर देखा। कुछ विचारा और चली गई।

- XC -

जीवन के आघातों के फल-स्वरूप गर्जूर में नारी के प्रति जो भावना बन गई थी, उसके अर्थ नारी उसके लिए निरर्थक-सी हो गई थी। वह उसके लिए साधारण कुत्ते-बिल्ली को भौति प्राणी मात्र थी। प्रारंभ में यह भावना अत्यत कठोर जैसे जम गई थी। जैनब के संपर्क से उसमें कोमलता आ चलो थी।

जैनब और वह काफी समय तक साथ रहे थे, पर जैनब का नारीत्व उसे पूर्णतः अपनी ओर अकर्षित न कर पाया था। गंभीर और धार्मिक प्रकृति का होने के कारण वह इस संपर्क के ऊपरी धरातल तक ही अपनी कल्पना सीमित न रखता था, वरन् उस सूत्र के सहारे भविष्य में जो बनेगा उस पर अधिक विचार करता था।

एक बार परनी के दुःखों का अनुभव उसने किया था। प्रथम परनी ने जो दुःख की बेल उसके जीवन में बोई थी उसकी कड़ बाहट अभो तक शेष थी। आशा नहीं थी कि वह जीवन से पिहले समाप्त हो जायगी। नारी से प्रीति का अर्थ था, निकाह, तान और फिर माया-मोह, तत्पश्चात् वही दुःखों की आवृत्ति।

जैनब उसके लिए बाढ़ के समान थी। वह उसमें मोहित हो गिरने को होता

और फिर सभँल जाता। वह जैनब से दूर भागता और समय आता था कि वह उससे घबरा उठताथा।

इधर जबसे अनिल का संपर्क हुआ तो उसे अपने विषय में नवीन अनुभव हुआ है। जैनब का झुकाव, उसके आदर-यत्न की भावना उसने अनिल के चारों और लिपटती उसने देखी। जैनब से अपने को सुरक्षित पा एक संतोष उसे हुआ। और उसने आशा की कि अब वह प्रसन्न होगा।

यहीं वह अपने को समफ नहीं पाया था। उसे विश्वास न हुआ जब कि उसने जैनब को छेकर अनिल के प्रति एक प्रतिद्वंद्विता की भावना को अपने मन में उप-स्थित पाया। अपने संयम की इस असफलता पर वह लिजित हुआ और अपनी इस असफलता को हैसे चिढ़ाने के लिए स्वयं अनिल और जैनब के नैक्ट्य को प्रोत्साहन देने लगा।

इसमें एक भावना थी, वह यह कि ग्फ़्र अनिल को जैनब में संपूर्ण विलीन होते पायेगा। पुरुष की इस पराजय से उसे संतोष होगा। पर धीरे-धीरे उसे विदित हो गया कि अनिल और जैनब के नैक्ट्य की सीमा आ गई है। इन दोनों के संबंध के विषय में वह स्पष्ट न हुआ। यह उलमकर पहेली बन गया।

उसे लगा कि ये एक दूसरे के निकट रहना चाहते हैं और दूर भी। अनिल जैनव से बँधना भी चाहता है, पर उस बंधन की सत्ता स्वीकार नहीं करना चाहता।

इसी को सुलमाने में वह उलमा रहा। फलस्वरूप अपनी रक्षा के लिए जो संयमकवच उसने बनाया था वह कोमल पड़ने लगा। नारी के विषय में जब वह सोच रहा था तब नारी धीरे-धीरे सरककर उसके मन के कोमल स्थान की ओर वढ़ रही थी।

जब सलीमा की गोद से उसने शफ़ीक को लिया तो अंग स्पर्श के साथ-साथ दोनों का दिए-स्पर्श भी हुआ। उसे लगा कि वह पुनः युवक गफ़्र हो गया है, जब कि संसार का क्षर्य ही उसके लिए नारी था। और वह चिनगारी बुक्ती नहीं है।

नारी के बाणों ने उसका कवच भेद कर अंतर में प्रवेश कर लिया। बह कॉफ उठा। मोर्चा जो उसने इतने दिनों के प्रयत्न से बांधा था अब एकाएक इस्ता उसने

देखा । पराजय से बंचने के लिए उसका पुनर्निमाण होना चाहिए । यह कार्य भत्यंत कुशल सेना-अध्यक्ष का है। गक्रूर अपनी समस्त शक्तियाँ एकत्रित कर इस ओर लगा ।

अनुभव कहता था कि सलीमा से बचने का यही एक उपाय है कि वह उससे दूर चला जाये। उसके संपर्क में न आये।

उसने अनिल से कहा--शफ़ोक को जबर आ रहा है।

श्रीतल को अरिवंद का मोह दुखित कर रहा था। उसकी चेचक भयानक रूप धारण कर आई थी। वह बेसुध अवस्था में उसका नाम ले-लेकर चिल्ला पहता था। अरिवंद की दादी मूढ़ा की भाँति अपने प्राणों को इस प्रकार तिल-तिलकर सरकते देख रही थी।

अनिल ने शक्तीक को देखा। ज्वर तेज था। समम्मने में विशेष श्रम नहुं आ। चेचक की संभावना है। उसका मुखमंडल गंभीर हो गया। गक्तूर के कान में अपनी संमित आशंका प्रकट की।

ग फूर ने शफ़ीक की ओर, उसकी मा की ओर देखा।

'क्या बात है ?' सलीमा ने पूछा।

'चेचक का भय है।' अनिल ने कहा। सलीमा के प्राण धक से हो गये।

जैनम मोली—'तुम शफ़ीक को न छुओ। अरविंद को छुये हो।' सलीमा ने जैनम की ओर देखा।

'हाँ ।' अनिल ने कहा—अभी तो डर मात्र है।

'अरविंद के निकली हैं।'

जैनब ने विजयौ दृष्टि से गृपूर की ओर देखा। मन ही मन मुस्काई और वहाँ से चली गई।

शमशाद और मुनीर एक छोटे वृक्ष के ऊपर चढ़कर सूल रहे थे। अनिल ने कहा--ग फूर दादा शफ़ीक की देख रेख ''।'

सलीमा ने आश्रयप्राधी दृष्टि से गृपूर को निहारा। गृपूर और सलीमा के नेश्र मिछे। सलीमा के नयनों में प्रार्थना थी और गृपूर के नयनों में वह विवशता जो अपने को जाल में फँसते जानते मृग के नयनों में होती है।

पर दूसरे ही क्षण उसकी भावना में परिवर्त्तन हो गया। सलीमा के नमनी ने जैसे उसमें कुछ गुद-गुदा दिया। मुस्कान ओठों पर आ गई। अनिल से बोला—'अल्लाह रहम करेगा।'

ग फ़्र और सलीमा में एक मूक सममौता हो गया, जैसे वे दोनों एक-दूसरे को युगों के पार आज पहिचान गये हों। आश्चर्य हुआ कि इतने दिनों से निकट होते हुए भी ये चिर-परिचित इतने दूर क्यों थे ?

गफ़ूर का संकोच घुल गया। एक दढ़ता उसमें आ गई। उसने राफीक की ओर प्यार से देखा। उसके कपोल गुद-गुदाये और फिर उसे अपनी गोद में ले लिया।

-89-

भरविंद जब कि जीवन की डोर से बँधा घसिट रहा था, राफ़ीक की अवस्था शीघ्र चिंता जनक हो गई। चेचक निकली और दारुण प्रकोप के साथ निकलो। उसका शरीर फूला और विकृत हो उठा।

ग फ़्र भोजन लेने गया। सलीमा रोती बैठो रही। आँसू सब जैसे पेट में जाकर एकत्र हो गये थे।

ग फूर ने कहा-अनिल दो दिन से खाना लेने नहीं गया।

'जैनव दे आई होगी।'

'हूँ ; अरविंद में उसका मोह पर गया है।'

सलीमा ने घिरते अंधकार में ज़ोर-ज़ोर से साँस छेते राफ़ीक की ओर देखा। सलीमा ने कहा--बुला लो, एक बार राफ़ीक को देख लें।

गफूर ने आकाश की ओर ताका। बोला, 'अल्लाह जो करना चाहता है, होगा वही। कोई उसमें क्या कर लेगा?'

सलीमा ने उसकी ओर देखा, बोली, 'मन…।'

'तू तो पगलो हुई है। अल्लाह का नाम छे। वही सचा सहारा है।'

सलीमा चुप हुई भौर फिर कुछ सोचने लगी।

रात्रि चिर आई। सकीमा का इदय इस समय जोवन के अत्यंत !महत्त्वपूर्ण

अनुभव प्राप्त कर रहा था। यह अनुभव भयानक था, शोकिल था और मधुर और कोमल था।

सलीमा कुछ दिन पहिले तैयब की लाश पर बिलख रही थी, पर जीवन की वास्त-विकताने डपटकर उसे चुप होने की विवश किया। इसके पश्चात् उसने देखा कि वह बह रही है किनारे से खुली नौका की भाँति।

चारों ओर भयाह लहराता जल है और बीच-बीच में टापू हैं। जो आशा के स्थान भी हो सकते हैं, पर जिनका विस्वास नेत्र मुँदकर नहीं किया जा सकता।

बसे लगा कि ऐसा हो एक टापू था जो उसके पैरों के नीचे से निकल गया। और अब वह लहरों से टकराती बही जा रही हैं। अनिल पर उसने पैर टेकने चाहे, पर वह फिसल गई। अनिल पीछे छूट गया। बहती-बहती वह गृपूर से टकराई है। उसका शफ़ीक!

चारों ओर अंधकार का साम्राज्य। वृक्ष भयंकर दानवों से खड़े थे और इनके इधर-उधर बिखरे खुधार्त मानवों को एक दृष्टि से देख होने के लिए आकाश मार्ग में तारे आपस में धका मुक्की कर रहे थे।

सलीमा का हृदय शफ़ोक को हाथों से जाता देखकर थक हुआ आर बठ चला। नयनों के संमुख अंधेरा और भी गहरा हो गया। उसने शफ़ोक का स्पर्श किया। गफ़्र ने उसे गूदड़ों पर लिटा दिया था। मो गड़ी से परे जनब शमशाद और मुनीर को लिये पड़ी थी।

सलीमा ने पाया कि शक्रीक की सांध अभी चल रही है। उसमें एक खिचाव आ गया है, जैसे कि जीवन को उखाड़ लेने के लिए प्राण महके मार रहा हो।

उसका चेचक से भरा शरीर स्पर्श कर सलीमा भयभीत हो गई। कांपी और फिर शफ़ीक के चेहरे का स्पर्श किया। उसने पाया कि गफ़्र का हाथ शफ़ीक के शीश पर रखा है, जैसे कि वह शफ़ीक के प्राणों कां साहस बढ़ा रहा हो, कह रहा हो 'जाओ, चिंता न करो, अल्लाह सब भला करेगा।'

सुलीमा के हाथ, की गति ग्रपूर ने हाथ से स्पर्श पाकर एकदम ठक गई जैसे कि

वे हाथ चिपककर रह गये हों। इस स्पर्श में सलीमा को अत्यंत साहस, धैर्य और संतोष मिला। उसके प्राण जो इस दुःसह दुःख के वेग से उखड़े जा रहे थे, जम गये।

गफ़ूर का हाथ शांत रहा। उसने अपने दूसरे हाथ से शफ़ीक का हृदव स्पर्श किया।

इस बीच में जैसे उसके शीश पर रखी उँगलियाँ चंचल हो उठीं। सलीमा के हाथ से जैसे उन्होंने खेलना प्रारंभ कर दिया हो। दोनों की उँगलियाँ उलम्स-उलम्स-कर इस निर्णय पर पहुँ चीं कि गफ़र की मुद्री में सलीमा का हाथ रख उठा।

वह काँपी और एक क्षण को भूल गई कि शफ़ोक भी वहीं है। 'अल्लाह की मर्जा है।' गफ़्र ने कहा — कुछ घंटों की देर है। 'कितनी तकलीफ़ है। अल्लाह इसे समेट ले!' मा ने कहा।

उसने झुककर अपने शफ़ीक का मुख उस अंधकार में देख देना चाहा। नयनों ने असमर्थ सिर झुका लिया, पर कल्पना ने साथ दिया, देखा, शफ़ीक का चेहरा और भी विकृत हो उठा है। शरीर से एक दुगंध उठने लगी है। वह पीछे हट गई, पा अल्लाह।

उसने अपना दूसरा हाथ शफ़ौक के पेट पर रख दिया। सींस का खिंचाव स्पष्ट था।

उसने अनुभव किया कि गफ़्र का हाथ भी निकट ही है। उसका हाथ गफ़्र के हाथ की ओर साहध प्राप्त करने के लिए सरका और फिर दोनों एक दूसरे का स्पर्श करते रहे। वे दोनों अपने चारों हाथों से जैसे शफ़ीक के उद्देनवाले प्राणों की भावी मार्ग की थकन उद्देन से पहिले ही उतार देना चाहते हों।

शफीक की साँस चलती रही। गूद्ह हिलता रहा। मोंगड़ी में वातावरण कांपता रहा और आकाश में तारों के नयन अस्थिर हो गये। वायु का मोंका सोते वृक्षों को जगा गया और निकट ही कहीं सियार अधगड़े मुदें को निकाल उसके ऊपर लड़ पड़े।

गफ़्र को लगा कि सलीमा कॉपी है। उसने उसका हाथ दृढ़ता से पकड़ लिया। सलीमा सँभली। उसकी साँस जैसे बंद हो गई।

भचानक उसने अनुभव किया कि कॉपड़ी में सन्नाटा छा गवा है। उसके हृदय

को एक सांस का स्वर खरोंच रहा था, वह अब नहीं रहा है। उसने शक़ीक को स्पर्श किया। शरीर का स्पंदन शांत हो गया।

गफ़्र ने कहा - सब ...

पर उसका वाक्य सलीमा की चीख में डूब गया।

सलीमा जैसे पागल हो गई । उसने शफ़ीक को उठाकर छाती से चिपका लिया । उसके स्तन जैसे फट जाने को हुएं। वह अंधकार में विद्युत् वेग से उड़े जाते शफ़ीक के प्राणों के पीछे चीत्कार कर उठी । पर वे मा को तड़पता छोड़कर ऐसे भागे जैसे पिंजड़े का पक्षी ।

सलीमा को चीत्कार असहा हो गई। गफ़्रूर उठा। सलीमा की गोद से शफ़ीक को गूदहों पर लिटा दिया।

'रोने से कोई लाभ नहीं । अल्लाह ने अधिक दुःख नहीं दिया, उसकी कृपा है ।'
सलीमा सिसकती रही । गफ़्र उसके निकट बैठ गया । गफ़्र का हृदय भी भर
रहा था । वह सलीमा का दुख कैसे हरे । उस दुखिया को धीरज कैसे बँधावे । उसने
सलीमा के हाथ अपने हाथों में ले लिये ।

'रो नहीं, इससे लाभ ?'

पर स्वयं उसके अश्रु उमहे आ रहे थे।

सलीमा का शीश जैसे शोकभार से धुक चला। गफ़्र के कंधे का स्पर्श उसने किया। गफ़्र ने अति कोमलता से उसे अपने हृदय पर रख लिया और उसके आँस् पोंछता हुआ बोला—'अल्लाह की मर्जों ।'

पर वाक्य पूरा न कर पाया । कंठ में जैसे कोई वस्तु अटककर रह गई ।

सलीमा को गफ़्र के हृदय की धड़कन अपने करोलों पर अनुभव हुई। तूफ़ानों -तरंगों से टकराती उसे जैसे आश्रय मिल गया। कुछ क्षण के लिए उसकी सब अनुभव-शक्ति जाती रही। उसे सुख का अनुभव रहा न दुःख का। वह जैसे जड़ हो गई। तभी उसके कपहों पर ऊपर से एक बूँद गिरी।

इस शोतल जल के स्पर्श ने उसे जगाया। उसने हाथ ऊपर उठाया। गफ़ूर के नेत्रों का स्पर्श किया। बोली—'तुम रो रहे हों दें

गफ़्र ने अपने नयन पेछि । बोला — 'नहीं हो !' और फिर अधिक दढ़ता से सलीमा के शीश को अपने हृदय से लगा लिया।

सलीमा स्तब्ध पड़ी रही। गर्फ़्र का शीश झुका और उसके कांपते खुरदरे, तप्त ओठ सलोमा के सिसकन से हिलते ओठों पर बंद हो गये।

- uo -

अरविंद की मृत्यु रोग से ताड़ित होकर जैसे पीछे सरकती जा रही थी। उसकी दादी निक्चेष्ट पड़ी रहती थी। जैनब के अत्यंत आग्रह करने पर वह एक दिन भोजन होने गई। पर छौटती बेर मार्ग में कई स्थानों पर उसे बैठना पड़ा। जैनब ने अनिल को भोजन दिया।

अनिल ने त्रास मुख में रखते हुए पूछा — तुमने कुछ खाया है । 'हां।'

अनिल ने असंतुष्ट दृष्टि से उसकी ओर देखा।

'उसके पश्चात् तो यहाँ लाई हूँ।'

'आज कुछ अधिक मिला था ?'

'हाँ, दूसरी जगह से भी मिल गया था।' जैनब ने झूठ बोला।

अनिल भोजन करता रहा और जैनब उसकी ओर देखती रही।

अनिल का संपूर्ण ध्यान अरविंद की ओर लगा था। वह जानता है कि कोई आज्ञा नहीं है। पर न जाने क्यों वह उसके पास अंत तक रहने को विवश है। अरविंद के निरीह नेत्रों को, जो इस अवस्था में भी जैसे उसके आश्रय मृत्यु के थपेड़ों को सहने कर रहे हैं; अंत समय निराश कैसे करे ?

जैनब ने धीरे से कहा-अब उसमें क्या रखा है ? भयानक चेचक है। छूत.....।

अनिल की दृष्टि ऊपर उठी। जैनब की दृष्टि से मिली। जैनब आगे न बोल सकी। अनिल ने तृष्कानी दृढ़ता से कहा — मरना एक बार है। अरविंद को असहाय में नहीं छोड़ सकता।

जैनब को सफलता की आशा वैसे भी न थी। पर उसका मन उदास हो गया।

अनिल ने देखा । बोला—चिंता की बात नहीं है, जीवन को सँभालकर रखने से उसका मूल्य कम होता है।

जैनब न कुछ सममी, न कुछ बोलो । भनिल उसे छोड़ अरविंद के निकट चला गया । सूर्य की धूप तेज हो रही थी । हरियाली का बिंब इधर-उधर हिल रहा था । जैनब ने अपनी दृष्टि आकाश की ओर उठाई और एक रुई-से बिखरे बादल पर लगांदी ।

#### -48-

अरविंद मर गया। उसके पश्चात् उसकी दादी का जीवन में रहा-सहा मोह भी जाता रहा। एकाध दाना जो वह मुख में डाल लिया करती थी वह भी बंद हो गया। बुढ़िया इतनी दुखित थी कि किसी को धैर्य देने का साहस न होता था।

चार दिन पश्चात् वह भी इस लोक से चल बसी। श्रुधा-जनित दुर्बलता और गंदगी से भाइत लोगों पर रोग का प्रकोप शीघ्र ही भीषण हो गया। जो रोग इन शरीरों में कुछ सप्ताह पहिले प्रविष्ट हुआ था, अब पककर जैसे अपने फल माइने लगा। मृत्युसंख्या भीषण रूप से बढ़ गई।

जब मनुष्य इतनी तीवता से कीड़ों की भांति मरना प्रारंभ करे तो गाजीपुर जैसे छोटे नगर में उनमें से प्रत्येक के लिए पृथक् कब्र 'अथवा चिता की व्यवस्था असंभव थी। बड़े-बड़े गड़ हे खुदे थे और उनमें दस-इस पंद्रह-पंद्रह लाशें एक साथ मिट्टी के नीचे ढँकी जा रही थीं। चिताओं की भी यही अवस्था थी। एक-एक चिता पर कई-कई व्यक्ति पंचतत्व प्राप्त कर रहे थे।

भनिल मुख्यतः लारों ढोने में सिमितियों की सहायता करता रहा। इसके फल-स्त्रह्मप उसे भोजन कुछ ठीक प्राप्त हो जाता था। नगर के कुछ सज्जनों से भी उसका परिचय हो गया था।

ब्रम भरविंद की दादी का शरीर अंत्येष्टि के लिए तैयार हुआ तो लकहियों का अभाव हो गया। ठेले पर उसकी लाश को रखकर एक स्वयंसेवक ने पूछा—'क्या करोंगे अब ?'

दो अन्य हिंदू स्वयंसेवकों ने भी इसी दिए से देखा

भनिल ने कहा-करेंगे क्या ! मिट्टी दे देंगे। 'पर वह हिंदू...।'

अनिल जैसे झुँ मला उठा। बोला—जीवित अवस्था में परमात्मा के विधान पर लात रखकर बढ़े लोगों ने दोनों जातियों को न मिलने देने के लिए काफ़ी दोवारें तैयार कर ली हैं, क्या वे मृत्यु के पुनीत राज्य में भी नहीं लांधी जा सकेंगी !

ठेला उन गड़हों की ओर ले जाया गया। मुसलमान स्वयंसेवकों ने हिंदू स्वयं-सेवकों की ओर साश्चय देखा। कब के किनारे खड़े फावड़ा हाथ में लिये गफ़्र ने पूछा—'कौन है १'

'अरविंद की दादो है।'

गफ़्र ने एक मुसलिम नारी के शरीर पर मिट्टी डालकर बुढ़िया के लिए स्थान बना दिया। अरविंद की दादी का शरीर उस शीतल, कोमल मिट्टी पर रख दिया गया और वैंक दिया गया। कब अन्य व्यक्तियों को प्रतीक्षा अपना विशाल मुख खोळे करने लगी।

शहरी स्वयं-सेवकों ने प्रश्न वाचक दृष्टि से गृक्तर की ओर देखा।

गफ़्र ने कहा — इम लोगों में हिंदू-मुसलमान नहीं हैं। हमारी एक कौम है। इम भूखे हैं, पीड़त हैं।

अतिल ने ठेले को कल से दूर सरकाते हुए कहा—मौत के समान पाक करने-वाली वस्तु और कोई नहीं है। संसार के सब ऊँच-नोच इसके स्पर्श से समान हो जाते हैं, जैसे कि परमात्मा की दृष्टि में।

एक स्वयं-सेवक ने ठेले को धक्का लगाया। पहिया चर्राया, घूमा और वह गानवों को टोली खुधाहत शरीरों को बिनने के लिए चल दी।

- 42 -

रोग की भीषणता बढ़ती गई। चेचक, पेचिश, हैजा साधारण घटनाएँ हो गई। शांधी आने पर अमराई में जैसे आम बिछ उठते हैं उसी प्रकार शरीरों से वह स्थान भर-भर गया। शरीर जिन्होंने लाइचाव पाया था, जिन्होंने प्रेम के स्वर्ग में नेत्र खोले थे, जीवन के प्रारंभ में उसके स्वर्ण-क्षितिज पर अपनी दृष्टि लगाई थो; शरीर जिन्होंने जिस भीर देखा, अपने संबंधियों से परिपूर्ण पाया, और जिन्हों अब अपना कहनेवाला कोई न

था। जो केवल मानव मात्र थे, श्रुधार्त मात्र थ और अब पंचतत्व निर्मित शरीर मात्र थ; जो मानव के उपहास थे, कलंक थे; जो उसकी सफलता, असफलता, दंड, शिक्षा सभी थे। जो अब जड़ प्रकृति के अंश मात्र थे, जिनमें से जीवन का रस निचुड़ चुका था, जीवन की वायु उड़ चुकी थी।

जो श्रुधातों का पहाव कुछ समय पहिले आशा से जलते मुखों से जगमग था, जहाँ साहस और धेर्य की बातें सुन पड़ती थीं, जहाँ श्रद्धा और विश्वास था, वहाँ एक भय मात्र था, अब सबके लिए एक ही मार्ग खुला था और वह था मृत्युद्धार।

किसी को पता नहीं था कि कब किसकी बारी है, जो आज संध्या को है वह कल प्रातःकाल रहेगा या नहीं। बड़े-बड़े धीर-हृदय वायुहत पत्तों की भौति काँप रहे थे।

गफ़ूर ने शमशाद और मुनीर की ओर देखा और फिर अनिल की ओर। बोला—बीमारी ज़ोरों पर है, अल्लाह ही खैर करे।

अनिल का ध्यान उन बालकों की ओर गया, जिनके अब वे ही सब कुछ हैं। वह विचारमग्न हो गया।

'इन्हें कहीं भेज दिया जाये ?' विना किसी निश्चय पर पहुँचे हुए कहा। 'कहां ?'

'किसी बडे शहर में।'

'कौन साथ जायेगा ?'

अनिल मन ही मन हँसा। अच्छा प्रश्न है। कौन साथ जायेगा? यदि यहाँ मर गये तो कौन साथ जायेगा? बोला नहीं, जैनब की ओर देखा। वह सहम गई। अनिल ने कहा—जिसे वे सौंपे गये हैं वही जायेगो।

'जैनब ?'

'ओर नहीं तो कौन ?'

गफ़्र ने जैनब से पूछा—क्यों तंयार हो ?

जैनब ने दढ़ता धारण की । बोली—मौत से आदमी कहाँ तक भाग सकता है। मौत आनी है तो यहाँ भी आयेगी वहाँ भी आयेगी । मैं तुम लोगों को यहाँ छोड़कर नहीं जाऊँगी ।

अनिल ने कहा-वे तुम्हारी ज़िम्मेदारी पर हैं। अधिक से अधिक उनके लिए तुम्हें करना चाहिए।

'कल से फिर किसो अरविंद को लेकर बैठ गये तो ?'

सलीमा ने कहा-तो जैनब को दूल्हा भाई की चिंता है।

'हाँ, है ही । मैंने जीवन में एह पाया है, उसे छोड़ न दूँगी ।

'जैनब !' अनिल ने दृढ़ता से कदा ।

'क्यों ? क्या है ?'

'इनकी जानें मेरे जीवन से अधिक मूल्यवान हैं। मैंने संसार देखा है। जितना संभव था उतना उसमें से रस प्राप्त कर लिया है, परंतु ये बालक ……।'

'परंतु ...?'

'नहीं जैनब, तुम्हें उन्हें यहाँ से निकाल ले जाना चाहिए।

'देखो … ।'

'नहीं तुम्हें जाना चाहिए।'

जैनब चुप रहो। कौन उसकी सहायता करेगा, यह उसे पता न था। उसने आकाश की ओर देखा। बगलों की एक पंक्ति ऊपर से उड़ गई। सूर्य की किरणें कोमल पड़ गई।

'बोलो न ?' अनिल ने कहा।

'दिल से पूछो, तो वह जाने को नहीं करता। मैं मौत से बिल्कुल नहीं हरती।'

'जैनब, तुम सम्भी नहीं, इन बालकों की \*\*\*\*\*।'

'हां ! सब समम रही हूँ, पर मुक्तसे यह न होगा।'

'में तुमसे प्रार्थना करूँ तो भी ?'

'देखो, मुझे संकट में न डालो । तुम मुक्तसे प्रार्थना करो ?'

'पर जैनब !'

'ही।'

'यदि अनिल भाज्ञा दे तो !' गफ़ूर ने पूछा।

'हां, समको कि मैं तुमसे बालकों के साथ जाने को कहूँ तो '''?'

'आज्ञा-उलं चन का हृदय मुक्तमें नहीं है, पर ।'

'नहीं जैनब, यह अत्यंत आवश्यक है।'

श्रीर जैनब ने मस्तक झुका दिया। उसका हृदय उसके साथ न था। पर बहु श्रानिल को असंतुष्ट नहीं करना चाहती। बोलो—'जैसी तुम्हारी इच्छा ···।'

'नहीं जैनब, यह आवश्यक है।'

जैनब ने विद्रोही मन से स्वीकार किया। प्रातःकाल की गाड़ी से जाने के लिए अपने चौथड़े-गृदड़े लपेटने लगी।

- 43 -

प्रातःकाल सात बजे के लगभग ही स्टेशन पर वे जा पहुँचे। वहाँ नगर छोड़-कर जानेवालों की कमी न थी। सबके मुखमंडल भय से स्थामल हो रहे थे और भूख से पीले। दयनीयता का विचित्र समाज वहाँ जुड़ा था।

उन्हें जाना था। टिकट का प्रश्न ही न था। जहाँ भोजन के लिए तरसना था वहाँ टिकट जैसे व्यसन के लिए पैसे कहाँ ?

जैनब के हृदय में उठ रहा था कि एक बार खोकर अनिल उसे अल्लाह की मेहर से प्राप्त हो गया है, क्या इस बार जब वह स्वयं उसे छोड़कर जा रहो है, फिर वही सुघटना घट सकेगी। ऐसे सुख-स्वप्न पर विश्वास करने को उसका मन न माना।

इसने अनिल का मुख देखा। उसका हृदय व्यथित हुआ और आशंका से भर उठा। वह चेहरा कितना दुबंल और पीला पड़ गया है। सूखे पत्ते की भाँति वह गाड़ी में बैठकर अभी चली जायगी। पता नहीं, अनिल का पीछे क्या होगा?

दुष्करूपना उठी कि वहाँ से लौटते ही अनिल पर हैज़े का प्रहार हो गया और जिस समय वह एक शहर में शमशाद और मुनीर को लिये आनंद से भोजन कर रही है, अनिल अपने जीवन की अंतिम साँसें गिन रहा है।

उसका हृदय काँप उठा। उसने ध्यान से अनिल की ओर देखा। क्या यह संभव है ? इन दिनों सभी कुछ संभव है। जी में आया कि वह हठ करे कि वह नहीं आयेगी। नहीं जायेगी। वह वहाँ से नहीं जायेगी। अनिल को अकेला नहीं छोड़ेगी।

पर अजिल ही है जो उसे वहाँ से भेज रहा है। यदि कोई अपनी जान लेना

चाहे तो क्या उसे रोकना न चाहिए ? पर जैनब ने अनिल की इंच्छा के विरुद्ध कुछ करने को शक्ति न पाई। यदि अनिल कहता है तो उसी के लिए वह जायेगी। उसे दुखित कर वहाँ न रहेगी। पर अनिल ! हैज़ा!

जैनव ने भीड़ की ओर देंखा। फिर चार जोडी चमकतो रेल की पाँतों की ओर। सभी यात्री उसे भयभीत दिखे। वह स्तब्ध हो गई। भाग्य की व्यवस्था उसकी इच्छा उससे कहीं ऊँची है, वही पूरी हो।

गाड़ी आई। एक विचित्र कशमकश यात्रियों में होने लगी। गफूर और अनिल ने तीनों को साथ लिया और निश्चय किया कि जो डिब्ब। सामने आये, उसी में शमशाद और मुनीर को खिड़की के मार्ग फेंक दिया जाये, और पीछे से जैनब को ठेल-ठालकर चढ़ा दिया जाये। गाड़ी में कहीं वैसे बैठने को स्थान मिल सकेगा, इसको आशा न थी।

गाड़ी आई । यात्री इधर-उधर दौड़ने लगे । जहाँ वे लोग खड़े थे, उसी के निकट सिपाडियों से भरा एक डिज्बा आकर खड़ा हुआ ।

अनिल ने चारों ओर देखा। प्रत्येक द्वार पर द्वाररक्षक यात्री झुके हुए थे। लोग विवश खिड़कियों में होकर चढ़ रहे थे।

ग फूर ने उठाकर शमशाद और मुनीर को भीतर फेंक दिया। दोनों मैले-कुचैले अधनंगे बालक एक दूसरे के ऊपर जाकर गिरे। चीखे, चीत्कारे, सिपाहियों द्वारा धिक याये जैसे कि बंडल हों।

एक ने कहा — उठा कर बाहर फेंक दो। पर इस संकेत पर कार्य किसी ने नहीं किया। वे उठकर एक कोने में जा खड़े हो गये और उत्सुक दृष्टि से जैनब के आने की राह देखने लगे।

ग फूर ने बालकों को तो फेंक दिया, पर जैनब को कैसे फेंके। द्वार सिपाहियों ने खोलने ही न दिया। अनिल और ग फूर ने उसे अपने कंघे पर बैठाकर अंदर डाल देने की चेष्टा की पर एक सिपाही ने जैनब को बाहर की ओर धका दे दिया। वह ग फूर के कंघे पर से प्लेट फार्म पर गिरी; भीड़ उनके चारों ओर एकत्रित हो गई।

एक पुलिस के सिपाही ने उनके गंदे वस्त्र और सूखे शारीर देखे। पूछा — 'टिकट है ?'

जैनब को प्रसन्नता हुई कि अब उसकी यात्रा असंभव है।

इंजिन ने सीटी दी। गार्ड ने हरी मंडी के साथ सीटो बजाई और इंजिन की प्रथम भक्क के साथ पहिया इंजिन के नीचे तेजी से घूम गया। पर गाड़ी सरकी नहीं। इंजिन कई बार जल्दी-जल्दो भक्षभकाया, गाड़ियों के जोड़ें पर खिंचाव पड़ा। चूँ-चिर का स्वर निकला और गाड़ी आगे सरक गई।

अनिल और ग्फूर ने सभय नेत्रों से पुलिस की ओर देखा। बोले कुछ नहीं। 'टिकट है ?'

'नहीं।'

'नहीं' सुनते ही जैसे ि। ही को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। उसने अनिल के मुख पर एक थप्पड़ मारा और दूसरा गफ़ूर के। जैनब से बोला—'चल हरामजादो!'

वे विवश उसके आगे-आगे स्टेशन को इमारत की ओर लौटे।

शमशाद और मुनीर रोते गाड़ी में चले जा रहे थे। एक सिपाही को यह भाया नहीं। बोला— 'चुप रहो।'

पर इससे उनका रोना और भी बढ़ गया। सिपाही कुछ समय तक सुनता रहा। तभी उनके रुदन ने दूसरे के मस्तिष्क को कहीं कुरेद दिया। वह चिल्लाया, 'चुप नहीं हुए हरामजादे!'

इस डांट का प्रभाव भी कुछ मिनटों में समाप्त हो गया। अब उनका रोना असह्य था। एक ने लेटे से उठकर दो-दो थप्पड़ उन दोनों के लगाये और डांटा,— अगर अब रोये तो उठाकर गाड़ी के बाहर फेंक दूँगा।

वे अब चुप हो गये।

पुलिस ने दो-दो थप्पड़ भौर लगाकर पाँच घंटे पश्चात् उन्हें स्टेशन से बाहर निकाल दिया। उस दिन उन्हें भोजन प्राप्ति को सुविधा न रहो। इस घटना से जैनब संतुष्ट थी।

अनिल ने कहा—बच्चे कहों भी जा पहेंगे यहाँ से तो अच्छे ही रहेंगे। 'परमात्मा करे तुम्हारी बात सच्ची हो।'

तीनों की अपनी-अपनी विचारधाराएँ थीं और इनमें सबसे गंभीर जैनक की कल्पनाएँ थीं।

#### -42-

स्थिति में सुधार की लहर आई। गाज़ीपुर में अन्न का आगमन हुआ। एक अर्थेर लंगर की स्वीकृति अधिकारियों ने दे दी। और खुधार्त-सहायक-समिति ने अपना पृथक लंगर खोल दिया।

अनिल को यह समाचार ज्ञात हुआ। प्रबंधक सुधीन भट्टाचार्य से एक मुदें के हाथ को गूदड़ से ढँकते हुए उसने कहा—इन लंगरों से पूर्ण लाभ तो तब हो जब कि जिन्हें भोजन की सबसे अधिक आवश्यकता है उन तक पहुँचे।

सुधीन बाबू ने चादर को कंघे पर भली भाँति प्रतिष्ठित करते हुए उसे नितरण मैं भाग लेने को निमंत्रित किया। अनिल ने उसे स्वीकार कर लिया।

दिन भर मानव शरीरों की अंत्येष्टि से निवृत्त होकर जब वह संध्या समय डेरे पर पहुँचा तो उसने यह समाचार सुनाया।

गफ़्र के मन में उठा — अनिल ने जैसे उसके साथ धोका किया है।

पर यह भावना शीघ्र हट गई। अपनी किमयों पर उसका ध्यान गया। और उसके पश्चात् एक प्रसन्न भाव उसमें आ गया, अनिल जब अन्न बांटेगा, तो उन लोगों की भूख-वेदना कम हो जायेगी। यह स्वर्ण-बिहान है। अन्न-संकट टलता जा रहा है।

जैनब ने सुना । प्रसन्नता जगी । पर इसके अत्यंत निकट ही दूसरी भावना ने शीश उठाया । नहीं, वह अनिल से पृथक् नहीं होना चाहती । वह स्वयं न जायेगी और उसे छोड़ कर अनिल भी क्यों जाये ? अनिल जैसा भी है, उसके नयनों के संमुख रहे ।

मोह वह नहीं त्याग पाई। वह विचारमग्न हो गई, अनिल चला जायेगा। क्या वह फिर उसके पास लौट आयेगा ? उसकी शांति तिरोहित हो गई। उस भयानक

प्रातः में केवल एक रात्रि मात्र की दूरी शेष है। सूर्य निकलते ही वह नगर में चला जायेगा। मकान में रहेगा। पेट भर भोजन स्वयं ही नहीं करेगा, दूसरों की बीटेगा। अनिल जहाँ से गिरकर उन लोगों के बीच आया था फिर वहीं पहुँच जायेगा।

जैनव उसकी जितनी सेवा चाहती थी उतनी न कर पाई । वह प्रसन्न रहे, इससे अधिक प्रसन्नता जेनव को और क्या होगो ; पर वह उससे प्रथक् होगा यही दुःख का कारण है ।

वह लेट गई। नींद न आई। जब तक जागी है निरंतर अनिल का मुख देखती निरंते हैं। कल से वह केवल, वह भी कदाचित्, कुछ क्षणों को देखने को मिलेगा। उसे निरंतर उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। देवता उसके निकट है, और वह उसपर अपनी भेंट नहीं चढ़ा सकती।

उसका सिर जैसे चकराने लगा । एक धुँघलापन उसके संमुख आया । रात्रि अपनी मस्तानी चाल से आगे बढ़ने लगी ।

वायु का एक झेंका आया। शरीर में फुरफुरी-सी आई। वह सिकुड़ी। विचार उठा—जिस प्रकार वह अनिल के विषय में सोचती है, क्या अनिल भी उसी भौति उसके विषय में सोचता है ! क्या भावी बिछुड़न अनिल को भी दुखित कर रही होगी ! क्या उसे भी नींद न आई होगो !

सोचा यह भी कोई उसके विचारने को बात है! वह सोये; ख्ब भरी नींद सोये। दिन भर परिश्रम करता है, दूसरों की सेवा करता है। मैं क्या करती हूँ? मैं क्या उसके चरणों की धूलि के बराबर भी हूँ!

सोचा-वह जहाँ रहे, अच्छी तरह से रहे। स्वस्थ-प्रसन्न रहे। उसने करवट लेकर सोने की चेष्टा की। नेत्र मूँ दे। पर अनिल!

उसे वह दिन ध्यान आये जब उसने अमह्द खिळाते अपनी अँगुली काट लो थो। उसे कितनी लजा लगी थो। और वे मछिलयाँ। उन दिनों उसके हृदय में जो तूफ़ानी भावना थो वह आज नहीं है। अब वह अनिल से सकुचाती है। दूर से ही जैसे सेवा करना चाहती है। अपने अपवित्र शरीर की बात जब सोचती है तो लजा से गई जाती है। पर विवश वह!

पर अनिल उसकी ओर अनाकृष्ट हो, यह बात भी तो नहीं है। उसपर वह अपना विशेष अधिकार सममता है। क्यों !'

उसमें संतोष की लहर शाई। पैर फैलाते ये शंघकार में अपने ऊपर खड़े गृक्ष की शाखाओं को ओर देखा। काले-काले पत्ते हलकी वायु में डोल रहे थे। अंधकार इघर से उधर वह रहा था, उसने करवट ली, गृक्ष की दूसरी और अनिल सो रहा है। दोनेंं के बीच में तीन-चार व्यक्ति और पड़े हैंं। उसने गर्दन ऊँचो की। अनिल की ओर नेत्र फाइकर देखा। जानना चाहा कि वह क्या कर रहा है ? क्या सोच रहा है ? क्या वह भी उसी की भांति बेचन है ? क्या भावी विरह उसे भी आंदोलित कर रहा है ! पर अंधकार की वह दोवार उसकी दृष्टि के लिए बहुत मोटो थी। वह उसे भेद न पाई।

उसकी भारमा की बेचेनी बढ़ गई। उसने हाथ-पैर हिलाये। मुहियां बंद की और फिर दोनों हाथों की उँगलियों को आपस में फँसाकर इतने ज़ोर से दबाया कि वे चटख उठीं। शोश हिला, दांत भिंचे। बेचेनी इतनी बढ़ी कि वह उठकर बैठ गई।

वह बैठी रही और वृक्ष की छाया से बाहर तारों से भरे आकाश की देखती रही। वायु वृक्ष की पत्तियों में विचित्र मादक ध्विन उत्पन्न कर रही थी। मनुष्यों के निदित स्वास से एक मनमनाहट वातावरण में उत्पन्न हो रही थी। जैनब कॉप गई।

उसने देखा कि आकाश में प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। चंद्रमा उदय हो रहा था। उसका हृदय वेग से धहका। वह देखेगी, अनिल भी उसी की भांति बेचैन है ?

वह उठी और धोरे-धीरे अनिल की दिशा में चल निकली। वृक्ष के तने के सहारे जाकर वह खड़ी हो गई। अनिल जहां लेटा था उस ओर देखती रही। उस शरीर में कोई बेचैनो के लक्षण उसे दिखाई न दिये। एक कीड़े ने वृक्ष पर से उसके हाथ पर रेंगना प्रारंभ कर दिया। उसे माइ वह आगे बढ़ गई।

वंद्रमा का प्रकाश बल प्राप्त कर गया था। अनिल के मुख पर पहकर उन किरणों ने उसे चमका दिया था। जैनब जाकर उसके पैरों के निकट छाया में खड़ी हो गई।

कोई देखेगा तो क्या कहेगा, यह भावना तक उसके मन में न उठी। वह लजा, उपहास, निंदा सबसे परे थी। वह देखती रही एकटक अनिल का चंद्रप्रकाशित मुख। कितना शांत! कितना सौम्य! कितना संतुष्ट! दिन भर की सेवा से थिकत, विश्राम-मगन।

बेचेनी, बेचेनी अनिल को क्यों हो ! जैनब को लगा कि अनिल के मुख में उसने वह देखा है जो वास्तव में देखने योग्य है । वह उससे कितनी नीचे है । वह अपने लिए सब कुछ चाहती है, इसी से यह बेचेनी है, और अनिल है जिसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए; इसी से उसे जागते में न भय है, न ग्लानि और सुप्तावस्था में कितनी शांति है, कैसा चिंताहीन है ।

जैनव खड़ी-खड़ी एकटक उसे देखती रहो। इस दृश्य ने जैसे उसके उत्तप्त स्नायुओं को शांति प्रदान की।

इस शांति का अनुभव उसने किया। वह हिल गई। उसके नयनों में अश्रु आ गये। वह झुकी। अनिल के चरणों का उसने स्पर्श किया, हाथ मस्तक तक ले गई। ठिठकी और फिर एक दृष्टि उसके मुख पर डालकर धीरे-धीरे अपने स्थान की और लौट गई।

चंद्रमा की रिक्मयाँ पत्तियों में छन-छनकर काली भूमि को गलीचे में परिवर्तित कर रही थीं।

- 44 -

आँस् छिपाकर जैनब ने अनिल को विदा किया।

भोजन बाँटते अनिल और उमा मजूमदार एक गूदहों के ढेर के निकट खड़े हो गये।

अनिल ने कहा — बाबा, उठो भोजन लो।

स्वर की कोमलता ने गूद्हों में एक गति उत्पन्न कर दी। एक सूखा वृद्ध-मुख उसमें से दिखाई पढ़ा। कोई आकर उससे भोजन को पूछेगा, इसकी कल्पना भी उसे न थी। वह गूद्हों के नीचे घुटकर दम दे देने को लेटा था।

उसने देखा अनिल को । पहिचाना हुआ चेहरा लगा। उसके नयनों में आंसू

भा गये। बोला—बेटा, तुम्हीं तो थे दो चार दिन हुए मेरे अब्दुल्ला को उठा ले गये थे। अल्लाह तुम्हें इसका फल देगा।

'बाबा, खाने को लो।'

'बेटा ।'

'लो, उठो ।'

'नहीं बेटा, अल्लाह तुम्हारा भला करे। अब मुझे भोजन लेकर क्या करना है। जिस रास्ते जवान-जवान बेटे गये हैं उसी...।' बृद्ध आगे बोल न सका।

'नहीं बाबा लो, उठो ।'

'बेटा ।'

'अल्लाह ने जब अन्न भेजा है तो उसका निरादर...।' अनिल ने बृद्ध को उठा-कर बैठाया । उसके बर्तन में भोजन डाला और आगे बढ़े ।

कुछ डग चलने के पश्चात् मजूमदार ने कहा — 'जो लोग स्वयं नहीं लेना चाहते, उन्हें देने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है।'

'क्यों ३'

'यह तो आपत्ति-काल है। उपयुक्त के जीवित रहने का प्रश्न है। मालथस का नियम ..।'

अनिल ने ध्यान से मजूमदार की ओर देखा।

'जो समाज के काम का है, समाज केवल उसी का पोषण करेगा।'

अनिल कुछ तेजी से बोला — 'महाशय, यह अन्न आपने उसे मुफ़्त नहीं दिया है। जीवन भर वह आपके समाज की सेवा करता रहा है जिसके बदले में समाज ने कदाचित् ही उमे दोनों वक्त भरपेट भोजन पा लेने की सुविधा दी हो। समाज ने इस भोजन का मूल्य रक्त और पसोनों की बूँदों में पेशगी चुकवा लिया है।

मजूमदार अनिल की ओर देखकर बोला—'पहिले क्या हो गया है इससे मुझे कोई वास्ता नहीं। मेरी दृष्टि वर्तमान पर है। भोजन से जहाँ अधिकाधिक लाभ निकल सकता हो, वहीं व्यय करना चाहिए, यही समाज की आवश्यकता है।'

अनिल ने कहा — मनुष्यता का शास्त्र समाज-शास्त्र से कहीं ऊँचा शास्त्र है।

उमाकांत ने ठेले की आगे बढ़ाया।

अनिल ने एक सोते-से बालक को जगाया। पूछा—'तुहो खाने को मिला है ?' बालक ने मृदवत् उसको ओर देखा।

'क्या है ?'

'खाने को मिला 2'

'नहीं तो।'

'केने क्यों नहीं गया ?'

बालक एक टक उसकी ओर देखता रहा। अनिल ने देखा कि उसका मुख तमतमा रहा है।

'लेगा ?'

बालक ने उत्तर नहीं दिया।

'ले, यह पौले।'

बालक धीरे से लेट गया।

'रहने दो।' मजूमदार ने कहा।

वे आगे बढ़ गये। सलीमा की कॉपड़ी पर पहुँचकर पूछा—जैनब है ? वहाँ कोई न था। पता लगा कि सब-के-सब भोजन लेने गये हैं।

वे लौट चले।

अनिल ने पाया कि अन्न प्राप्त करने की मशीन पर्याप्त जटिल हो गई है। मनुष्य ने जैसे अपना जीने का अधिकार गिरवी रख दिया हो।

- 48 -

जिस दिन जैनब उपस्थित नहीं थी उसी दिन अनिल को उसकी आवश्यकता हुई। यह संयोग उसे दुखदाथी ही हुंआ। दूसरे दिन वह बहुत पहिले लंगर के द्वार पर पहुँच गई और भोजन लेकर शोघ्र हो वापिस चली आई। अनिल को उससे क्यार काम था, इसको अत्यंत उत्सुकता से प्रतीक्षा करती रही।

जब अनिल इस ओर से निकला, तो जैनब ने पूछा 'क्या काम था !' अनिल ने इल्को मुस्काती जैनब की ओर देखा।

बोला —'गफ़्र सलीमा भच्छे हैं !'

'हां, वैसे तो अच्छे हैं, पर परसों से गर्फ़्र को जबर रहने लगा है। रात तो बहुत तेज़ था। देर में मिला होगा। अब आता ही होगा।'

'अच्छा ।'

'हां, काम क्या था ?' जैनब ने स्मरण कराया ।

'उस पीपल के इस ओर एक लड़का बीमार पड़ा था। कल खाने तक की नहीं लिया।'

'हाँ, अकेला रह गया था। शाम को मर गया। अब नहीं मिलेगा।' अनिल ने जैनब की ओर देखा और फिर अपने साथी की ओर।

'बस यही काम था ?' जैनब ने सोचा--क्या इसी लिए सलीमा के विषय में पूछा, 'वह कैसी है ?' उसके विषय में एक शब्द भी न कहा।

मन को समम्ताया—जब अच्छा-विच्छा देख लिया तो पूछने की आवश्यकता ही क्या थी। पर मन माना नहीं।

फिर उठा कि नहीं पूछा तो न सही। वास्ता ?

उसका मन दिन भर उचटा-सा रहा। इधर-उधर बहलाने का उसने प्रयत्न किया, पर बहला नहीं।

अनिल ने उसकी कुरालक्षेम क्यों नहीं पूछी ?

सत्य है कि अनिल को काम अधिक है। वह ऊँचा है, उसे ध्यान से उतार दिया वह इसे सह सकती थी। पर सलीमा कैसे स्मरण रही ?

#### - 40 -

अनिल नित्य अन्न-वितरणार्थ आता। ऐसे लोगों की संख्या जो पड़े-पड़े अन्न ते हों, घटती जा रही थी। इस कमी का सबसे बड़ा श्रेय मृत्यु को और अस्पताल को प्राप्त था। मानवों की इतनी दुर्दशा देखकर जैसे जड़-चेतन सब उसके ऊपर एक साथ दयाल हो पड़े हों और वह इस दया-प्रवाह में बह चला हो।

जैनब ने देखा कि अनिल आज अन्न बाँटने नहीं आया है। उसने अनिल में

विशेष रुचि न छेने का निश्चय कर लिया था। 'पर इस समय अपने को रोक न सकी। पूछा—'अनिल आज नहीं आये ?'

'st 1'

'क्यों ?'

'उसकी तबियत ख़राब है।'

'क्या हुआ ?

स्वयं-सेवक महोदय अर्गी मित्रमंडली के नाम की इच्छा से वहाँ थे। बोले—पता नहीं, जाकर दफ्तर में पूछ।

भौर फिर अत्यंत तीव्र ताइनामय दृष्टि से अपने से बोलने की धृष्टता करनेवाली की ओर दखा।

जैनब को स्वयंसेवकों में कोई रुचि नहीं थी। वह मुड़ी। अनिल की अस्वस्थता का समाचार सुनकर उसके नयनों के संमुख अंधकार छा गया। नाना दुष्कल्पनाएँ मन में उठने लगी।

बीमारी; बीमारी का क्या ठिकाना। हैजा भी है, चेचक भी है, हैज़ा हुआ तो पता नहीं कितनी ही देर में सब समाप्त हो जाये और अनिल फिर देखने को भी न मिले।

वह अपने को भूल सी गई। सलीमा से कहा—अनिल की तिषयत खराब है, मैं जाती हूँ।

'कहाँ ?'

जैनब ने उत्तर नहीं दिया। वह चली गई।

दफ़तर पहुँचकर पूछा-'अनिल हैं ?'

प्रश्न का उत्तर देने का दायित्व जिन पर था वे सज्जन चुप बैठे रहे। निकटवर्ती युवा ने जैनब के मैले-कुचैले अधूरे वस्त्रों को ओर टटोलती दृष्टि से देखा। उत्तर दिया—'वह बीमार है।'

एक सज्जन ने मुख बनाया जैसे कि वे अनिल को सिमिति में स्वीकार करने के प्रारंभ से ही विरोधी थे।

जैनब ने पूछा — कहां हैं ? मैं उनसे मिलना ...।

'सेवाश्रम में ...।'

जैनब तत्क्षण वापिस लौटो। जी में आया पूछे, बीमारी क्या है, पर फिर निक्चय किया कि क्या होगा ? व्यर्थ देर लगेगी।

वह तेज़ी से बाहर निकलो। यह सेवाश्रम किथर है, यह पूछना भी वह भूल गई।

वह पगली को भाँति सहकों पर चलने लगी। भनिल मिलेगा ? जीवित मिलेगा या नहीं ? वह भोषण रूप से घबरा गई। इतनी कि इन भयानक विचारों की उलक्षन में अस्पताल का नाम भी भूल गई। उसका जी धक से ही गया। अब अनिल को कहाँ खोजे ! उसकी दशा उस अबोध बालक-सी थी जो अपनी मा से मेले में बिछुड़ गया हो।

एक सज्जन से उसने अपनी दुःख की गाथा कही। वे बोले — अस्पताल तो दो हो हैं। सरकारी और सेवाश्रम।

जैनब अंतिम शब्द पर टूटो—'हाँ, सेवाश्रम, सेवाश्रम यहीं पर है ! वह कितनी दूर है !'

जैनब ने पाया कि वह उस अस्पताल के द्वार से कुछ ही डगों की दूरी पर यह प्रश्न पूछ रही थी। एक मोड़ घूमते ही वह द्वार के सामने आ गई।

द्वार के भीतर प्रवेश करते ही एक संन्यासी दिखाई पड़े। उन्हीं से पूछा— 'अनिल नाम का कोई रोगी…?'

संन्यासी पूर्णानंद इस नवीन वार्ड के अध्यक्ष थे। उन्होंने जैनब को देखा। बोले—'हाँ, आया है। क्यों ?'

'मैं देखना चाहती हूँ।' संन्यासी ने उसके वस्त्रों का अनिल से मिलान किया। अंतर बहुत था। उन्हें क्वि हुई। पूछा—'तुम्हारा नाम ?'

'जैनब ।'

'कौन है तुम्हारा वह ?'

'भाई।'

'भाई ?' संन्यासी ने साश्चर्य कहा--'जैनव और अनिल।'

'हाँ, बड़े आदमी अपने को भगवान से बड़ा मानते हैं, इसिलए अलग-अलग चाहते हैं, पर हम गरीबों को तो सदा उसी के सामने रहना है। जो उसके बेटा बेटी हैं, वे भाई-बहिन ही हैं।'

संन्यासी प्रभावित हुए। यह अनिल, और यह जैनव उन्हें अपने निकट जान पढ़ें। वह मुस्काया।

जैनब ने तत्क्षण ही दूसरा प्रश्न पूछा—'क्या बीमारी है ?' संन्यासी ने कहा—'चिंता की बात नहीं है।'

'फिर भी ?'

'भय था कि है ज़ा है, पर अतिसार से अधिक नहीं जान पड़ता।'

जैनब की जान में जान आई। उसने तत्क्षण झुककर संन्यासी के चरण पकड़ लिये—'भगवान आपकी बड़ी उमर लगाये।'

संन्यासी पौछे इट गया।

'क्या इस समय, बस एक नजर…?'

संन्यासी ने उसके मुख की ओर देखा। भावों का तूफान वहाँ हुआ था। बोला-'भच्छा आओ, पर बोलना नहीं।'

'अच्छा।'

#### - 45-

आगे-आगे संन्यासी पूर्णानंद और पीछे-पीछे जैन**ब अ**निल को देखने चले।

'बोलना नहीं' 'संन्यासी ने कहा है। जैनब का दृदय थरथरा रहा था। 'क्या अवस्था वास्तव में खराब है ?' उसका दृदय बैठने लगा। फिर साहस बढ़ा। चेहरा लाल हो आया। उत्सुकता से परिश्रम का पसीना मलक आया। 'बोलना नहीं।'

'हैजा नहीं है, बोलना नहीं।'

बरामदे में संन्यासी के पीछे चली जा रही थी। उसे संन्यासी के पैरों के अति-रिक्त और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।

'बोलता नहीं।'

और उसने निश्चय किया कि वह नहीं बोलेगी।

यह विचार और कल्पना को जिटलता में मग्न थी कि सहसा संन्यासी की पद्रचाप शांत हो गई। पर वह चलतो गई। संन्यासी से टकराने को हुई तब जागी। एक हग पीछे हटी।

संन्यासो ने उसकी ओर देखा। कहा—देखो, द्वार पर खड़ी होओ, तीसरी चार-पाई पर वह है।

जैनब का हृदय भीषण रीति से धड़क उठा। अपना संपूर्ण बल लगाकर एक पैर चौखट के निकट रखा। उसपर पूर्ण बल डाला और फिर गर्दन आगे बढ़ाकर भीतर देखा।

उसने देखा कि तोसरी चारपाई पर एक व्यक्ति लेटा है। चेहरा इल्दी जैसा पीला है। नयन अधखुले स्थिर हैं और कोल की अस्थियाँ उभर आई हैं। इससे अधिक उसपर प्रभाव डाला अनिल के एकदम इवेत बिछावन और उढ़ावन ने। यह उसका अनिल है ? उसे लगा कि यह अनिल को मृत्युशय्या है। वह फूलों के नीच लेटा है।

उसका जी मचलाया, सिर घूमने लगा। वह निद्रित की भाँति हिली, डगमगाई, चीखी और द्वार के भीतर गिर पड़ी।

संन्यासी की भनें चढ़ गईं। वह दौड़ा। दूसरे संन्यासी की सहायता से उसे बाहर बरामदे में डाला।

'जाओं । स्ट्रेचर लाओं ।' नाड़ी-परीक्षा करते हुए उन्होंने कहा । देखा कि उसका हृदय गोलों लगे पक्षों को भाँति फड़फड़ा रहा है । जबर तेजी स चढ़ता आ रहा है ।

जब स्ट्रेचर पर डाल संन्यासियों ने उसे उठा लिया तो वह बोले—'तेरह नंबर कमरे में पाँचवा बेड...। हरिहर ब्रह्मचारो से कहो, इंजेक्शन का सामान...'